## \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* हैं वीर सेवा मन्दिर दिल्ली

 $\star$ 

क्रम संख्या प्र काल नं व् खण्ड प्र खण्ड प्र सम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम

# "अम्भजनावकः

मंत्राहक-नारायण मेरिश्वर खरे नित्याप्रहाथम सावरमती

नवजीवन प्रकाशन मंदिर अहमदाबाद

मूल्य ०-३-०

### बोथी आहत्ति

सुद्रक और प्रकाशक: वेणीलाल स्वगनलाल वृव नवजावन सुद्रणाठन—जहनस्वादः

## प्रस्तावना

हैश्वर एक है, परन्तु भक्तलंग अपनी वित्तवृत्ति के अनुमार निम्न भिन्न नामरूप से उसकी उपासना करते है, यह श्रृति का वाक्य है। यह उनातन सत्य जिन लोगोंने पाया है उन पर यह जिम्मेवरी आ पड़ी है कि वे अपने जीवन में सिहिष्णुता, आदर और विश्ववंधुत्व का विकास करें।

स्वधर्म का तत्त्व पालन करते हुए हमारे आश्रम ने सर्व धर्म और पंथ के प्रति आदर रखने का वत लिया है। उसके अनुसार आश्रम में उभय संध्याकार को जो उपासना या प्रार्थना की जाती है उसका यह संग्रह है। आश्रम का ज'वन जैसा समृद्ध होता जाता है वैसा ही यह मन्ननश्रह मी बढ़ता गया है। पहली आवृत्ति में भन्नसंग्रह बहुत छोटा था। द्वितीय आवृत्ति में अनेक भाषाओं के अनेक नवीन हृद्ध पदों का समावेश किए। गए। तृतीय आवृत्ति में आश्रमवासिओं के कह पुरान प्रिय पदों को दाखिल करने की इच्छा का हम न राक सके। उसमें द्वितीय आवृत्ति के कई पद छोड़ भी दिय गये है। इस चतुर्थ आवृत्ति में वसा किया गया है।

उपामकों और पाठकों की जानकार्ग के वास्ते यह कह देना आवश्यक है कि मिन्न भिन्न समय में भिन्न भिन्न राग गाने का प्राचीन रिवाज है, और वह मानसशास्त्र के अनुसार रगानुकूल आर भावानुकूल है। किस समय कीन से राग गाये जाते है इसका विस्तार नार्च दिया है:—

### प्रातःकारु का कम

४ से ९ तक

प्रभात विभास लिलन भैरव भैरवी विलाबल आसावरी तोडी सुवासुधराई ९से दोपहर ३ तक

सारंग गाँड सारंग गाँड मल्हार गाँड

सायंकाल का कम

३ से ७ तक

मल्हार मुलतानी पीछ भीमपलामी धनार्था पूर्वी पूरिया धनार्थी श्री गर्भी

रात को उसे १२ तक

कल्याण विद्वाग भूपाली इमीर केदार देस कामोद दरबारी-कानडा तिलंग मालकंस जयजयवंति काफी शंकरा वडहंस तिलक-कामोद बरवा उत्तर रात्रि के राग

बहार वागेश्री परज सोहनी कालिंगडा वसंत हिंडोरु

### इर समय गाने छायक राग

 समाज
 काफी
 झिजोटी

 गारा
 माजी
 पहाडी

 भासा
 मांड
 मांड

 भासामांड
 छाया—खर्माज
 सिंधोरा

 सिंघ-काफी
 वृत्द

हम प्रार्थना करते हैं कि यह वाड्मयी उपासना अभुको प्रिय हो ।

नारायण मोरेश्वर सरे

" वैष्णवजन तो तेने कहीये जे पीड पराई जाणे रे परदु:खे उपकार करे तोये मन अभिमान न आणे रे" नरसिंह महेती

## विषयसूचि

|                       |         |               |       | पृष्ठ |
|-----------------------|---------|---------------|-------|-------|
| सत्याग्रहाश्रम का नित | यपाठ अँ | ोर संस्कृत वि | भाग   | 9-02  |
| हिन्दुस्तानी भजन      | • • •   | •••           |       | 9     |
| गुजराती भजन           |         |               | •••   | 933   |
| मराठी भजन             | • • •   | •••           | •••   | २२७   |
| बंगाली <b>भ</b> जन    |         | •••           | • • • | *44   |
| अंग्रजी भजन           | • • •   | ***           | • • • | २६३   |
| राष्ट्रीय गीत         | •••     | •••           |       | २७३   |
| वर्णानुकमणिका         | • • •   | •••           | •••   | ३७५   |

# श्री सत्याग्रहाश्रम

का नित्यपाठ

### प्रातः स्मरणम्

शितः स्मरामि हृदि संस्फुरदात्मत₹वं सिब्दिसुखं परमहंसगतिं तुरीयम् यत् स्वप्नजागरसुषुप्तमवेति नित्यं तद् ब्रह्म निष्कलमहं न च भूतसंघः

प्रातर्भजामि मनसो बचसामगम्यं बाबो विभाग्ति निखिला यदनुप्रहेण यन्नेतिनेतिवचनैर्निगमा अवोच्-स्तं देवदेवमजमच्युतमाहुरम्यम्

प्रातनेमामि तमसः परमकंवर्णे
पूर्ण सनातनपदं पुरुषोत्तमास्यम्
यस्मित्रिदं जगदशेपमशेषमूर्ती
रज्बां भुजंगममिव प्रतिभासितं वै

### પ્રાત:સ્મરણ

૧ સવારતા પહેારમાં મારા હૃદયમા સ્કુરતા મારા સ્વરૂપના તત્વનું હું સ્મરણ કરૂં છું; તે સત્ સ્વરૂપ, પ્રકાશ સ્વરૂપ અને સુખ સ્વરૂપ છે; પરમહંરોતના તે છેલ્લી ગતિ છે. તે ચતુર્થ પદ છે. તે સ્વપ્ન, જગૃતિ અને નિદ્રા ત્રણેને સતત્ જાણે છે. તે શુધ્ધ પ્રદ્રા છે અને તે જ હું છું. પંચમહાભૂતથી અનેલો આ દેહ તે હું નથી.

ર જે મન અને વાણીને અગાચર છે, જેની જ કૃપા વડે ચતુર્વિધ વઃણી પ્રવર્તે છે, જેનું વર્ણન વેદા પણ તે "આ નથી, આ નથી," એ રીતે જ કરી શકચા, તે બ્રહ્મને સવારે ઉડીને હું બર્જી છું. ઋષિઓએ તેને દેવાના દેવ, અજન્મા, પતનરહિત અને સાથી આદિ તરીક વર્ણવેલું છે.

3 અં!કારથી પર, સૂર્ય જેવું, પૂર્ણુ, શાધાત આધાર, પુરૂષાત્તમ નામથી ઓળખાયેલું, એવા પરમાત્મતત્ત્વને હું સવારે ઉડીને નમસ્યાર કરૂં છું તે અનંત સ્વરૂપની અંદર આ આખું જગત રજજીમાં જેમ સર્પ દેખાય છે તેમ પ્રતીત થાય છે. समुद्रवसने देवि पर्वतस्तनमण्डले विष्णुपत्नि नमस्तुभ्यं पादस्पर्शं क्षमस्व मे ४

या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्तात्रता या वीणावरदण्डमण्डित हरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशंकरप्रसृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा ५

वकतुण्ड महाकाय सूर्थकोटिसमप्रभ निर्वि<sup>झ</sup> कुरु मे देव ग्रुभकार्येषु सर्वदा ६

गुरुनेझा गुरुनिंष्णुगुरुनेनो महेश्वर: गुरु: साक्षात् परमद्वा तस्मे श्रीगुरने नम: ७ ૪ સમુદ્રો જેનુ વસ્ત્ર છે, પવતા જેના સ્તનમંડલ છ અને વિષ્ણુ જેના સ્વામા છે એવા હે ભૂમિમાતા, તને હું નમસ્કાર કરૂં છું, મારા પગથી તને અહું છું એ મારા અપરાધને ક્ષમા કર.

પ જે માગરાના જેવી અથવા ચંદ્ર જેવી અથવા બરફના તુષાર જેવી ગારવર્ષ્ય છે, જેણે શ્વેતવસ્ત્રો પહેરેલાં છે, જેના હાથ વીષાના સુંદર દંડથી સુરાસિત છે, જે સફેદ કમલ હપર વિરાજે છે, બ્રહ્મા, વિષ્ણુ, મહેલથી માંડીને બધા દેવા જેને હમેશાં સ્તવે છે, તે સમગ્ર અજ્ઞાન અને જડતાના નાશ કરનાર દેવા સરસ્વતી મારૂં રસ્રષ્યું કરા.

૬ જેનું વદન ત્રાંસું છે, જેનું શરીર વિશાળ છે, કરેષ્ડ સૂર્ય જેવા જેની કાન્તિ છે એવા & સિલ્ફિવિન યક, મારાં બધાં શુભ કર્મામાં મને નિવિષ્ન કર.

હ ગુરુ એ જ હાલા છે, ગુરુ એ જ વિષ્ણુ છે, ગુરુ એ જ દેવાના દેવ મહાદેવ છે, ગુરુ સાક્ષાત્ પરહાલ છે, તે શ્રી ગુરુને કું તમસ્કાર કરે કું. शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णे शुभाक्षम् लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिध्यनिगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोककनाथम्

करवरणकृतं वाकायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वाऽपराधम् विदितमविहितं वा सबमेतत् क्षमस्व जय जय करुणाच्ये श्रीमहादेव शम्भो

न त्वहं कामये राज्यं न स्वर्गे नापुनर्भवम कामये दुःखतभानां प्राणिनामानिनाशनम ૮ ભવભય ને દૂર કરનાર, સર્વલોકના એકમાત્ર સ્વામા એવા શ્રી વિષ્ણુને હું નમસ્કાર કરે શું ( તેનું હું ધ્યાન ઘરે શું ). તેના આકાર શાન્ત, સામ્ય છે; તેણે ધ્યાન ઘરે શું). તેના આકાર શાન્ત, સામ્ય છે; તેણે સર્પની શય્યા બનાવા છે, તેની નાલિમાંથી કમળ ઉત્પન્ન થયેલું છે, બધા દેવાના તે સ્વામા છે, આખા વિશ્વના આધાર છે, આકારા જેવા તે નિર્દ્ધિત્ર અને મેધના જેવા જેના વર્જા છે, જે કલ્યાલુકારી શરીરવાળા છે, સર્વ સંપત્તિના તે સ્વામા છે, કમલ જેવાં તેનાં નેત્ર છે અને યાગીઓ જ ધ્યાનવડે તેને કળા શકે છે.

૯ હાયવડે કે પગવડે, વાણીયી કે શરીરથી કાનથી કે આંખથી હું જે કંઇ અપરાધ કરે,—તે કર્મથી ઉત્પન્ન થયેલા હોય કે કંક્ત માનસિક હોય, અમુક કર્યું તેથી હોય કે અમુક ન કર્યું તે કારણે હોય, હે દ્વાસાગર, કલ્યાલુકારી મહાદેવ, તે અધાની મને ક્ષમા કર. તારા જય જયકાર થાઓ.

૧૦ હું નથી રાજ્યની ઈચ્છા કરતા, કે નથી સ્વગની ઇચ્છા કરતા, અરે ! માસનીયે મને ઇચ્છા નથી; દુઃખથી તવાએલા પ્રાણીમાત્રની પીડા દ્વર થાય એટલું જ હું ઇચ્હે છું. ८ स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां

न्याय्येन मार्गेण महीं महीशाः

गोबाह्मणेभ्यः ग्रुभमस्तु नित्यं

लोका: समस्ता: पुखिनो भवन्तु

नमस्ते सते ते जगत्कारणाय / नमस्ते चिते सर्वलोकाश्रयाय नमोऽद्वैततस्वाय मुक्तिप्रदाय

नमो ब्रह्मणे व्यापिने शाश्वताय

92

त्वमेकं शरण्यं त्वमेकं वरेण्यं त्वमेकं जगत्पालकं स्वप्रकाशम् स्वमेकं जगत्कर्तृपातृप्रहर्तृ

त्वमेकं परं निश्वलं निर्विकल्पम्

૧૧ પ્રતાનું કલ્યાણ થાએ. રાત્તએ ત્યાયને રસ્તે પૃથ્વીનું પાલન કરા, હંમેશાં ગાય ને બ્રાહ્મણનું બહું થાએ! અને સમસ્ત લોકા સુખી થાએ!.

૧૨ જગતના કારણરૂપ અને સત્ સ્વરૂપ હૈ પશ્મેશ્વર! તને નમસ્કાર. સર્વ લાકના આશ્રય એવા ચિત્ સ્વરૂપ તને નમસ્કાર. સુક્તિ આપનાર અદ્ભેતતત્ત્વ તને નમસ્કાર. સર્વવ્યાપી એવા બ્રહ્મને નમસ્કાર.

19 તું જ એક શરણ લેવા જેવા છે,—આશ્યનું સ્થાન છે. તું જ એક ઇચ્છવાલાયક છે—વરવાલાયક છે. તું જ એક જગતના પાલનહાર છે અને પાતાના જ પ્રકાશથી પ્રકાશમાન છે. તું જ એક આ સૃષ્ટિના ઉત્પન્ન કરતાર, પાલન કરનાર અને સંહાર કરનાર છે અને તું જ એક નિશ્વય અને વિકલ્પ રહિત છે.

भयानां भयं भीषणं भीषणानां गति: प्राणिनां पावनं पावनानाम् महोचैः पदःनां नियन्तृ त्वमेकं परेषां परं रक्षणं रक्षणानाम्

18

वय त्वां स्मरामी वयं त्वां भजामी वयं त्वां जगत्साक्षिरूपं नमामः सदेकं निधानं निरालंबभीशं भवामभेवियोतं शरण्यं वजामः

90

૧૪ તું ભયાને ભય પમાહનાર છે, ભયંકરમાં ભયકર છે. તું પ્રાણીઓની ગતિ છે, અને પત્રિત્ર વસ્તુઓને પણ પવિત્ર કરનાર તું જ છે. શ્રેષ્ટ સ્થાનાના તું જ એક્લા નિયમન કરનાર છે. તું પરથી પણ પર છે અને રક્ષણ કરનારતું પણ રક્ષણ કરનાર તું છે.

૧૫ અમે તાર્ક સ્મરણ કરીએ છીએ, અમે તને ભજીએ છીએ, જગત્ના સાક્ષીકપ તને અમે નમાએ છીએ, સત્-સ્વરૂપ એકમાત્ર નિદાન ને કશાના આધાર ન લેનાર એવા -આ ભવસાગરમાં વહાણ્રૂપ-ઇશ્વરને અમે શરણ જઇએ છીએ.

## उपनिषत्समरणम्

3

हिर**ण्ययेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखम्** तरवं पूषशपाष्ट्रणु सत्यधर्माय दृष्टये

\* \*

अमे नय सुपथा राये अस्मान् विश्वानि देव बयुनानि विद्वान् युवोध्यस्मञ्जुहुराणमेनो— भूयिष्ठां ते नम उक्तिं विधेम

\* \*

श्रेयख प्रेयश्व मनुष्यमेत-स्तौ संपरीत्य विविनक्ति धीरः श्रेशो हि धीरोऽभित्रेयसो वृणीते प्रेयो मन्दो योगक्षेमाद्दणीते

- -12

### ઉપનિષત્સ્મરવ્ય

- સાના જેવા ચકચકીત ઢાંક્ષ્ણ્યી સત્યનું મુખ ઢંકાઇ ગશું છે. હે પૃષન્! (જગતને પાષણ દેનારા સૂર્ય) સત્યની શાધ કરતારા જે હું, તેને સત્યનું મુખ દેખાય તે માટે તે ઢાંક્ષ્યું તું કૂર કર.
- ર. સર્વ માર્ગોના જ્ઞાત વાળા અભ્રેદેવ, અમને (અમારા) ધ્યેયની (નિશ્ચિત) પ્રાપ્તિ જે રીતે થાય, તેવી રીતના સુંદર માર્ગે તું અમને લઇ જ. અમારાં કૃટિલ પાપો સાથે લડ (અને તેને કાર કર). તને અમે પુષ્કળ નમસ્કાર કરીએ છીએ.
- 3. શ્રેય (કલ્યાણ) અને પ્રેય (પ્રિય) બન્ને મનુષ્યા આગળ આવીને ઉભાં રહે છે. ડાહ્યા પુરુષ બન્નેની ઘટતી પરીક્ષા કરીને તેની વચ્ચે વિવેક કરે છે. ડાહ્યા પ્રેય કરતાં શ્રેયને જ પસંદ કરે છે. મૂર્ખ મનુષ્ય ચાગક્ષમ (ઐદ્ધિક સુખાપયાગ)નું સાધન નાષ્ણી પ્રેયને સ્વીકારે છે.

उत्तिष्ठत जामत प्राप्य वराश्रिकोधत क्षुरस्य धारा निशिता दुग्त्यया दुर्ग पथस्तत्कवयो वदन्ति

अग्निर्ययेको मुक्तं प्रविष्टो रूपं रूपं प्रतिरूपो सभूव एकस्तथा सर्वभूतान्तरात्मा रूपं रूपं प्रतिरूपो बहिश्च

वायुर्ययेको भुवनं प्रविष्टो रूपं रूपं प्रतिरूपो वभूव एकस्तथा सर्वभूतान्तरात्मा रूपं रूपं प्रतिरूपो बहिश्व

- ૮. ઊઠા, નગા અને શ્રેષ્ટ પુરુષા પાસે જઇ જ્ઞાન મેળવી લાે. (કારણ કે) ડાલા પુરુષા કહે છે કે અસ્ત્રાની તીક્ષ્ણ ધાર ઉપરથી જવું જેવું મુક્કેલ છે, તેવું જ આ વિક્ટ માર્ગે જવું કઠણ છે.
- ૯. જેમ ઘરમાં પહેલા એક જ અગ્નિ (પાતાનું સ્વરુપ કાયમ રાખા) જીદા જીદા પદાર્થીની સંગતિથી જીદાં જીદાં જોદાં રૂપાં ધારણ કરે છે, તે જ પ્રમાણે એક જ સર્વવ્યાપક અંતરાત્મા વસ્તુમાત્રના સંયાગથી જીદાં જીદાં રૂપાં ધારણ કરીને, પાછા (સ્વસ્વરૂપ) બહાર (અલિપ) રહે છે.
- ૧૦ જેમ એક જ વાસુ ઘરમાંના વિવિધ પદાર્થી સાથે સંખંધમાં આવવાથી જીદા જીદા આકારોને ધારણ કરે છે, તેમ વિશ્વવ્યાપક એક જ અન્તરહ્તમા બિન્ન બિન્ન રૂપા ધારણ કરતા હતાં (સ્વસ્વરૂપ) બહાર (અક્ષિપ્ત) રહે છે.

सूर्यो यथा सर्वलोकस्य चक्कुर् न लिप्यते चाक्कुष्रैषी प्रदोषेः एकस्तथा सर्वभूतान्तरात्मा न लिप्यते लोकदुःखेन बाहाः

99

एको वशी सर्वभृतान्तरात्मा एकं रूपं बहुषा यः करोति तमात्मस्थं येऽनुपत्त्यन्ति धीरा स्तेषार सुखर् शाश्वतं नेतरेषाम्

93

निस्योऽनिस्यानां चेतनश्चेतनानां एको बहूनां यो विद्याति कामान् तमात्मस्यं येऽनुपद्यन्ति श्वीरा स्तेषां शान्तिः शाश्वती नेनप्षाम

93

૧૧ સર્વધોકોના નેત્રરૂપ સૂચ જે પ્રમાણે સામાન્ય નેત્રોન! દોષોથી અલિપ્ત રહે છે, તેમ જ સર્વધોકાતીત હોવાથી વિશ્વન્યાપક અંતરાત્માને લોકાનાં દુઃખોનો લેપ લાગતા નથી.

૧૨ એક, સર્વ ભૂતોને વ્યાપીને રહેલા, (પેરતાના) એક જ સ્વરૂપને અનેક પ્રકારે દેખાડનારા (પરમક્ષર)ને જે ડાહ્યા પુરષ આત્મામાં જીએ છે, તેને જ કાયમના સુખના પ્રાપ્તિ થાય છે; બીબાઓને થતી નથી.

13 સર્વ અતિત્ય પદાર્થામાં રહેલા એક નિત્ય, સવ ચેતન પદાર્થીને ચેતના આપત્રાવાળા, પાતે એક હોઇ અનેકને કમનાં કળ ભાગવાવનારા (પરમેશ્વર) ને જે ડાહો પુરુષ આત્મામાં જીએ છે, તેને જ કાયમના સાંતિ મળે છે; બીન્ઓને નહિ. न तत्र सूर्यो भाति न चन्द्रतारकं नेमा विद्यतो भान्ति कृतोऽयमिकः तमेव भान्तमनुभाति सर्व तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति

98

\*

तपःश्रद्धे ये ह्युपवसन्त्यरण्ये शान्ता विद्वांसो भैक्षचर्या वरन्तः सूर्यद्वारेण ते विरजाः प्रयान्ति यत्रामृतः स पुरुषो ह्यय्यात्मा

94

परीक्ष्य लोकान्कभैचितान् बाह्यणो निर्वेदमायान्नास्त्यकृतः कृतेन तिद्विज्ञानार्थे स गुरुमेवाभिगच्छेत् समित्पाणिः श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठम्

96

૧૪ ત્યાં સૂર્ય પ્રકાશ પાડી શકતા નથી, ત્યાં ચદ્ર કે તારાઓના પ્રકાશ પણ પડી શકતા નથી; ત્યાં વિજળાઓ પણ પ્રકાશ દેવા અસમર્થ છે; ત્યાં અગ્રિ તા કેવી રીતે પ્રકાશી જ શકે? જેના પ્રકાશને લીધે (સૂર્ય, ચંદ્ર, તારા ઇત્યાદિ) સર્વ પદાર્થી પ્રકાશનાન થાય છે, તેના જ તેજ વડે આ સર્વ સ્પષ્ટપણે પ્રકાશના થાય છે.

૧૫ જે વિદ્વાન શાંતિપૂર્વક અરહ્યમાં રહી તપ અને શ્રદ્ધાનું સેવન કરતા રહી બિક્ષાથત્તિથી (અપરિગ્રહથી) રહે છે, તે પાપરહિત થઇને સૂર્યદ્વારેથી જ્યાં એ પ્રસિદ્ધ અવિકારી અને અવિનાશી પુરુષ છે, તે સ્થાને જય છે.

૧૬ (સકામ) કમેથી મળનારા લાક (વિનાશી છે) એવા ખાત્રી કરી લઇ બ્રાહ્મણે વૈરાગ્યયુક્ત થતું. નિત્યની પ્રાપ્તિ કદિ અનિત્ય વડે થઈ શકતી નથી. (તે નિત્યને) નાણવા માટે સમિધ હાથમાં લઇને (એટલે શિધ્યસાવે) તેણે વેદ-પારંગત બ્રહ્મનિષ્ઠ ગુરુ કને જ જતાં નોઇએ.

तस्मै स विद्वानुपसन्नाय सम्यक् प्रशानः चिताय शमा नेवताय येनाक्षरं पुरुषं वेद सत्यं प्रोबाच तां तत्त्वतो ब्रह्मविद्याम्

9 5

\* \*

प्रणयो धनुः शरो ह्यात्मा ब्रह्म तह्नक्ष्यमुच्यते अप्रमत्तेन वेद्धव्यं शरवतन्मयो भवेत्

9 6

भियते हृद्यप्रन्थिशिख्यन्ते सर्वसंशयाः शीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन्दव्टे परावरे

9 8

त्रक्षेवेदमस्त पुरस्ताइह्य पश्चाह्नह्य दक्षिणतश्चोत्तरेण अधश्च भ्रं च प्रमृतं ब्रह्मैवेदं विश्वमिदं वरिष्ठम् २० ૧૭ આવી રીતે વિધિયુક્ત આવેલ, શાંત ચિત્તવાળા અને મનાનિગ્રહી શિષ્યને એ વિદ્વાન આચાર્ય જે વડે તે સત્યસ્વરૂપ અવ્યય પુરુષતું (એટલે પરમાત્માતું) જ્ઞાન થાય છે તે બ્રહ્મવિદ્યા કહે છે.

૧૮ પ્રણવ (૩% કાર) એ ધનુષ્ય, આત્મા એ બાણ, અને બ્રહ્મ એ લક્ષ્ય છે, એમ (ઋષિએ.એ) કહ્યું છે; માટે અત્યંત સાવધાનપણે બ્રહ્મના વેધ કરવા જોઇએ. અને જેમ બાણ લક્ષ્યમય થઇ નય છે (લક્ષ્યમાં પેસી નય છે) તેમ બ્રદ્ધમય થતું જોઇએ

૧૯ એ તત્ત્વના પર (શ્રેષ્ઠ અથવા સ્ક્રમ) અને અપર (કનિષ્ઠ અથવા સ્થૂળ) બન્ને પ્રકારના સ્વરપત્તું જ્ઞાન થતાં હૃદયની ગાંઠા છૂકી નથ છે, સર્વ સંશયા ઉડી નથ છે, અને સર્વ કર્મા ક્ષય પામે છે.

ર૦ આ અવિનાશી બ્રહ્મ જ આગળ, પાછળ, દક્ષિણે, ઉત્તરે, નીચે, ઉપર,—ચારે બાજીએ પથસાઇ રહ્યું છે. આ બ્રહ્મ જ વિશ્વ છે, અને સર્વધી શ્રેષ્ઠ છે. सत्येन लभ्यस्तपसा खोष आत्मा सम्यम्हानेन ब्रह्मचर्थेण नित्यम् अन्तः शरीरे ज्योतिर्मयो हि शुभो यं पश्यन्ति यतयः क्षीणदोषाः सत्यमेव जयते नागतं

29

सत्येन पन्था विततो देवयानः येनाक्रमन्त्यृषयो ह्याप्तकामा यत्र तत्सत्यस्य परमं निधानम्

ર્ગ

नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन यमेवेष बृणुते तेन लभ्य-स्तस्येष आत्मा विवृणुते तन् ९स्वाम्

२३

ર૧ આત્માની પ્રાપ્તિ હંમેશાં સત્યથી, તપથી, સારી અથવા સંપૂર્ણ (રીતે પ્રાપ્ત કરેલા) જ્ઞાનથી, અને બ્રહ્મચર્યથી થાય છે. પોતાના અન્તઃકરણમાં નિષ્કલંક અને પ્રકાશમય સ્વરૂપમાં રહેનારા આત્માને પાપરહિત થયેલા પ્રયત્નશીલ લોકો બેઇ શકે છે.

રર સત્યના જ જય થાય છે. અસત્યના જય થતા નથી, જે માર્ગ ફતાર્થ થએલા ઋષિઓ નથ છે અને જે માર્ગ પર સત્યનું તે પરમ નિધાન રહે છે, તે દેવોના માર્ગ સત્ય વડે જ આપણે માટે ખુલ્લા થાય છે.

ર૩ આ આત્મા વેદાના અધ્યયનથી પ્રાપ્ત થતા નથી, બુર્સિની ઝીણવડથી કે પુષ્કળ શ્રવણથી (એટલે અનેક વિષયોની માહિતી હેાવાથી) પ્રાપ્ત થતા નથી પૂર્ણ (સાધક) જ્યારે આ આત્માને જ વરે છે (એ એ એની જ પ્રાપ્તિ વાંછ છે) ત્યારે જ તેને તેની પ્રાપ્તિ વ્યાય છે. (ક્યાય) તેને જ આનમાં પ્રાપ્તાનું અન્ય પ્રાપ્ત કરે પ્રાપ્તિ ન

सायमात्मा बलहीनेन लभ्यो न च प्रमादात्तपसो वाप्यविंगात् एतैहपायेयतते यस्तु विद्वां-स्तस्येष आस्मा विद्यते ब्रह्मधाम

२४

संप्राप्येनसृषयो ज्ञानतृ हाः

कृतात्मानो वीतरागाः प्रशानताः
ते सर्वगं सर्वतः प्राप्य धीगः

यक्तात्मानः सर्वमेनाविशन्ति

२५

वदान्तविज्ञानसुनिश्चितार्थाः संन्यासयोगाद्यतयः शुद्धसत्त्वाः ते ब्रह्मलोकेषु परान्तकाळे परामृताः परिसुच्यन्ति सर्वे

२६

ર૪ (બ્રહ્મચયના) બલ રહિત મનુષ્યને, જે ભૂલા કર્યા કરે છે અથવા જેણે અશાસ્ત્રીય તપના અંગાકાર કર્યો છે તેને, આત્માની પ્રાપ્તિ થતી નથી. આ ઉપાયેથી (એડલે ઉપલા દોષા કાઢીને) જ્યારે ડાહ્યા પુરુષ તેને મેળવવા પ્રયત્ન કરે છે, ત્યારે તેના આત્મા બ્રહ્મપદને મેળવી લે છે.

રપ આ આત્માને પ્રાપ્ત કરી લેવાથી જ્ઞાતતાત મું જિતાત્મા, પ્રશાન્ત અને એકાશ્રચિત્ત થયેલા વિદ્વાન ઋષિઓ એ સર્વવ્યાપી આત્માને સર્વત્ર (નિકાળે છે; અને) નિહાળીને તે સર્વમાં (સર્વવ્યાપી આત્મામાં) લીત થાય છે.

રક વેદાન્ત (સર્વ જ્ઞાનના જયાં અંત આવે છે તે) તથા વિજ્ઞાન ( પ્રકૃતિનું જ્ઞાન ) વડે જેમણે (પરમ) અર્થ ના સારી રીતે નિશ્ચય કરી લીધો છે, તેમજ સંન્યાસ તથા યાગવડે જે શુદ્ધ સત્ત્વ (ચિત્ત) વાળા થયા છે, એવા પ્રયત્નવાન બ્રહ્મપરાયણ લોકા મરણકાળે બ્રહ્મલોકમાં જઇ મુક્ત થઇ જાય છે.

अनृतद्शी । सभाः समाजांश्रागन्ता । अजनवादशीलः । रहःशीलः । गुरोहदाचारेष्वकर्ताः स्त्रीरकर्माणे । स्त्रीषु यावद्भसंभाषी । मृदुः । शान्तः । होमान् । दृढधृतिः । अग्लास्तुः । अकोयनः । अनस्यः । सार्थः प्रातहद-।क्रम्म । हरेत् । अरण्यादेधाना ,त्याधो निद्ध्यात् ॥

#### \* \*

बलं वाव विज्ञानाङ्कृषोऽपि ह् शतं विज्ञानवतामेको बलवानाकम्पयते स यदा बली भवत्ययोत्धाता भवत्युत्तिष्टम्परिचरिता भवति परिचरम्तुगमना भवत्युपसीहम्द्रष्टा भवति श्रोता भवति मन्ता भवति बोद्धा भवति कर्ता भवति विज्ञाता भवति। તેણું નૃત્યાદિ જોવાં નહિ. સભા અને લોક સમુદાયમાં જવું નહિ. લોકો વિષે ગમ્યાં મારવાના તેના સ્વભાવ ન હોવા તેમએ. એ એકાન્તની અચવાળો હોવા તેમએ મુક તથા તેનાં સંબંધીઓ અઘિટત રીતે વર્તે તો પણ તેણું સ્વેચ્છાચારી બનવું ન જોઇએ. સ્ત્રીઓ સાથે કામપૂરતું જ ખાલતું એણું મૃદુ, શાન્ત, લજ્જામુક્ત અને દઢનિશ્ચયી થવું. આળસ, કાંધ, મત્સર ઝાડી દેવાં. સવાર સાંજ (ગુરુને ઘેર) પાણીના ઘડા ભરી લાવના. અશ્લ્યમાંથી બળતણ લાવવું.

\* \*

બળ વિજ્ઞાનથી શ્રેષ્ઠ છે. કારણ એક ખળવાન માણસ રેતે વિદ્વાનોને થરથરાવે છે. મતુષ્ય બળવાન થાય ત્યારે જ ઊંગે હેલા થાય છે (એટલે ગુરુને ઘેર જવા તૈયાર થાય છે), ઊંઠયા પછી તે ગુરુની સેવા કરે છે, સેવા કર્યાથી તે એની પાસે બેસવાવાળા થાય છે, પાસે બેસવાથી તે દેશ (ગુરુની દેશિ સમજવાવાળા) થાય છે, શ્રવણ કરવાવાળા થાય છે, મનન કરવાવાળા થાય છે, પ્રદ્રદ્ર થાય છે, કર્જુ લક્ષાની થાય છે. વિજ્ઞાની થાય છે. बरोन वे पृथिवी तिष्ठति, बरोनन्तरिक्षं, बरोन द्योंबेलेन पर्वता, बरोम देव-सनुष्या, बरोन पशवश्व-वया सि च तृणवनस्पतयः श्वापदान्याकीटपतः प्राप्तान्याकीटपतः ।।

\* \*

मधु वाता ऋतायते । मधु क्षरिकत सन्धवः । माध्वीनैः सन्द्वोषधीः । मधु नक्तमुतोषसः । मधुमत्पार्थिवं रजः । मधु बौरस्तु नः पिता । मधुमान्नो वनस्पतिः । मधुमानस्तु सूर्थः । माध्वीर्गावो भवन्तु नः ॥

t str

न जातु कामान्न भयान्न लोभात् धर्म त्यजेजीवितस्यापि हेतोः। धर्मो नित्यः सुखदुःखे त्वनित्ये जीवो नित्यो हेतुरस्य त्वनित्यः॥\*

यंदव विद्यया करोति श्रद्धयोपनिषदा तदेव वीर्यवत्तरं भवति ॥ અળના જેરપર પૃથ્વી ટકા છે, આકારા ટક્યું છે. પવત, દેવ, મનુષ્ય, પશુ, પક્ષા, ઘાસ, વનસ્પતિ, નાનકડી કીડી, પતંત્ર, કોડાથી માડી સર્વ પશુચ્યા, સર્વ લેલા અળના આધારપર ટક્યાં છે. માટે તું અળની ઉપાસના કર.

(સત્યની શોધ કરનારા અમને) પવન અનુકૂળ થાઓ, નદીઓ મીઢું પાણી પાંચા, સર્વ વનસ્પતિ મીઢી થાંચા, અમને રાત્રિ કલ્યાણપદ યાંચા, પ્રભાત સુખપદ થાંચા, સ'પ્યા આનંદપદ થાંચા. પિતૃસ્વરુપ આકારા તે અમને આશીર્વાદ દો, વૃજ વગેરે અમને મધુરાં ફળા આપા. સ્ય અમારું કલ્યાણ કરા; ગાયા અમારા તરફ વાત્સલ્ય ધરાવા.

એકાદ ઇચ્છા તૃપ્ત થાય એ માટે, (અથવા) ભય, લાભ કે પ્રાણુનું રક્ષણ કરવા માટે પણ ધર્મ એહવા નહિ (કારણ) ધર્મ એ નિત્ય છે, અને સુખ દુ:ખ શાડા વખત ટકવાવાળાં છે. આત્મા નિત્ય છે, (પણ તેને બંધનમાં નાંખવા) કારણભૂત થયેલું શરીર નાશવંત છે.

શ્રહાશુક્ત અતઃકરણથી ક્ષાનપૂર્વક અને ઉપાસનાપૂર્વક કરેલું કર્મ અત્યંત સામર્થ્યવાન્ થાય છે,

### सायंकाल की प्रार्थना

यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वान्तः दिव्यैः स्तवैन वेदैः सांगपदकमोपांनपदैर्गायान्त यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्भतेन मनसा पत्र्धान्त यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्नै नमः

### गीता अ० २

स्थितप्रज्ञस्य का मावा समाधिस्थस्य केशव स्थितथीः कि प्रमायेत किमार्यात वजेत किम् ५४

प्रजहाति यदा कामान् सर्वान्यार्थ मनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते ५५

# સાય કાળની પ્રાથ ના

યક્ષા, વર્ષ, ઇંદ્ર, રુદ્ર અને પવના, દિવ્ય સ્તાત્રાથી જેમના સ્તિ કરે છે, સામવેદનું ગાન કરનારા સુનિઓ, અંગા, પદ કમ અને ઉપનિષદ્ સાથે વેદોથી જે પરમાત્માની સ્ત્રુતિ કરે છે, યોગીઓ સમાધિ ચઢાવીને પરમાત્મામાં રહેલા મનવડે જેમનાં દર્શન કરે છે અને દેવતાઓ તા∵ દૈત્યા, જેમના મહિમાના પારને પામતાં નથી, તે પરમાત્માને હું નમસ્કાર કરે છું.

## ગીતા શ્લાક અ૦ ર

પ૪ **અળું ને બાહ્યાઃ**—હે કેશવ ! સમાધિસ્થ સ્થિતપ્રજ્ઞ કોને કહેવા ? તે સ્થિતપ્રજ્ઞનું ભાલવું, ભેસવું, ચાલવું કેવું હોય છે ? તે મને કહો.

પપ શ્રી ભગવાન આહ્યા:—હે પાર્થ ! મનની સર્વ કામનાઓને જ્યારે મનુષ્ય છોડે છે અને પાતે પાતાનામાં જ જ્યારે સંતુષ્ટ રહે છે ત્યારે તેને સ્થિતપણ કહે છે.

| बीतरागभयकोधः स्थितधीर्मुनिरुच्यते                                                                                                                                                            | ५ ६          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| यः सर्वत्रानिभस्नेहस्तत्तत्त्राप्य शुभाशुभम्<br>नाभिनंदति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता<br>यदा संहरते चायं कूर्मोज्ञानीव सर्वशः<br>इन्द्रियाणींद्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता | فرن          |
|                                                                                                                                                                                              | ५८           |
| विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः<br>रसवर्जे रसोऽप्यस्य परं हङ्का निवर्तते                                                                                                                | <b>લ્</b> જ્ |
| यततो द्यपि कीन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः                                                                                                                                                        |              |

रिन्द्रयाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसमं मनः

काक्रेप्यानविकास्त्रक स्थित विश्वसंग्रह

પર દુ: ખથા જેના મનમાં ખેદ થતા નથી, સુખર્મા જેની આસક્તિ નથી, અને પ્રીતિ, ભય અને ક્રોધ એ બધાં જેનાં ધ્રુડી ગયેલાં છે, એને મુનિએક સ્થિતપ્રથ કહે છે.

પછ સર્વ વિષયોમાંથી જેતું મન નિઃસ'ગ થએલું છે, સારંતરસું પ્રાપ્ત થતાં જેને આનંદ અથવા વિષાદ પણ થતા નથી, તેની પ્રજ્ઞા સ્થિર થઇ એમ કહેવાય છે.

પટ જેમ કાચમાં પાતાના હાથ પગ વગેરે અંગા સર્વ બાજીએથી સંકારી લે છે તે પ્રમાણે જ્યારે કાઇ પુરુષ ઇદિયાના રાખ્કસ્પર્શાદિ વિષયાથી પાતાના ઇદિયોને સંકારી પાતામાં સમાવી લે છે, ત્યારે તેની પ્રશ્ના સ્થિર થઇ કહેવાય છે.

પક નિરાહાર પુરુષના વિષયા હ્યુંટે છે તા પણ તેના રસ (મિઠારા) હ્યુટતા નથી; પણ પરબ્રહ્મના અનુભવ થયા પછી સર્વ વિષયમાંથી રસ પણ હૃદી નથ છે. એટલે વિષય અને વિષયના રસ બન્ને હૃદે છે.

, ૬૦ કારણ, કેવળ ઇદિયાના દમનને સાર ચત્ન કરનાર વિદાન પુરુષનું પણ મન, હે કૃતીપુત્ર! એ મસ્તાની ઇદિયા બળાત્કારે (વિષયા તરફ) ખેંચા નય છે. लानि सर्वाणि संयम्ब युक्त आसीत मत्परः वशे हि बस्पेन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता

ता ६१

भ्यायतो विषयान्युंसः संगस्तेषूपजायते संगात्संजायते कामः कामात्कोषोऽभिजायते

45

क्रोधाद्भवति संमोहः संमोहात्स्मृतिविध्रमः स्मृतिष्रंशाद्बुद्धिनाशः बुद्धिनाशात्प्रणस्यति

ĘĘ

रागद्वेषवियुक्तैस्तु विषयानिन्द्रियेश्वरम् भात्मबद्दयैविभेगात्मा प्रसादमभिनच्छति

EX

૬૧ માટે તે સર્વ ઇદિયાનું સંયમન કરી શુક્ત (એટલે યાગશુક્ત) અને મારે વિષે પરાયણ થઇ રહેલું. યાતાના ઇદિયા આ પ્રમાણે જેના તાળામાં આવી હાય તેની બુહિ સ્થિર થઇ કહેવાય.

૬૨ વિષયનું ચિતન કરનાર પુરુષના પ્રથમ તે વિષયમાં સંગ ઉત્પત્ન થાય છે; સંગથી તે વિષય માટે કામના—તે વિષય મને પ્રાપ્ત થાંચો ચેવી વાસના—જન્મ પામે છે; અને તે કામના ( દપ્ત થવામાં કંઇ વિષ્ન આવ્યું તા તે ∗ામનામા ) યી ક્રોધ જન્મ પામે છે;

લ્ક કેત્રિથી પછી સમોહ (એટલે અવિવેક), સંમાહિયા સ્માતાવભ્રમ સ્મૃતિવિભ્રમથી ભુક્તિ નાશ થાય છે, અન બા ભુદ્ધિન નારાયા છેવટે તે પુરુષને: પણ નાશ થાય છે, (ધર્મ, અર્પ, કામ કે મોક્ષ અમાના કાઇ પણ પુરુષાર્યને તે યાંગ્ય રહેતે: નથી).

૬૪ પણ પોતાના આત્મ: એટલે અંત:કરણ જેના તાળામાં છે તે પુરુષ, પ્રીતિ અને દેષપદિલ થએલી અને પોતાને સ્વાધીન એવી ઇંદ્રિયા વડે વિષયાને સેવતા હોય છતાં પ્રસાદને પામે છે.

प्रसादे सर्वेदुः लानां हानिरस्योपजायते प्रसन्नचेतसो ह्याशु बुद्धिः पर्यवतिष्ठते

44

नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न वाभावयतः शान्तिरशांतस्य कुतः सुखम्

€ €

इन्द्रियाणां हि चरतां यन्मनोऽनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञां वायर्नाविभवांभसि

Ęv

तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इन्द्रियाणीदियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता

٤ د

या निशा सर्वभूतानां तस्यां वागति संयमी यस्यां जाप्रति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने: ६९ ૧૫ ચિત્ત પ્રસન્ન થર્તા તેનાં સ**વે કુઃખા હમ્યાઇ** નય છે. કારણ, જેનું ચિત્ત પ્રસન્ન છે તેની બુલિ પણ તત્કાળ સ્થિર થાય છે.

૧૬ એ પુરુષ યુક્ત એટલે ઉપર કલા તેવા પ્રકારના યાગથી યુક્ત નથી તેને (સ્થિર) ખુષ્દ્ર હેાતી નથી અને તેવા પુરુષને ભાવના એટલે દઢ ખુષ્દિરૂપ નિષ્ઠા પણ હોતી નથી. એને ભાવના નથી તેને શાંતિ પણ હોતી નથી અને અશાંત પુરુષને સુખ ક્યાંથી હોય?

૬૭ (વિષયોમાં) ફરતી ઇદ્વિયાની પાછળ પાછળ મન ફર્યા કરે છે, તે જ—વાયુ જેમ જળમાં નાવને ખેંચી જાય તેમ-તેની સુધ્ધિને હરી જાય છે.

૬૮ માટે હે મહાળાહો! ઇંદ્રિયાના વિષયા લાણીથી જેના ઇંદ્રિયા થારે બાજીથી અંકશમાં આવા ગએલી છે, તે જ બુદ્ધિ સ્થિર થઇ એમ કહેવાય છે.

૬૯ સર્વ લાેકને જે રાત તેમાં સંચમા (સ્થિતપ્ર#) પુરુષ અમતા રહે છે; અને જેમાં સર્વ લાેક અમતા રહે છે ત્યાં આ શ્રાનવાન પુરુષને રાત જણાય છે.

### **माप्येमाणमचलप्रतिष्ठं**

समुद्रमापः प्रविद्यन्ति बहुत् तद्भत्कामा यं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाम्नोति न कामकामी

90

विहाय कामान्यः सर्वान्युमांश्वरति निःस्पृहः निर्ममो निरहंकारः स सांतिमधियच्छति

90

एका ब्राह्मी स्थितिः पार्थ नैनां प्राप्य विमुद्धति स्थित्वास्यामन्तकाळेऽपि ब्रह्मनिर्वाणमृच्छति ७३ ૭૦ ચારે તથાં (પાણીથી) લશતા જતા હાય તેમ છતાં જેની મર્યાદા અચલ રહે છે, તેના સમુદ્રમાં જેમ દેશદેશનાં પાણી પ્રવેશ કરે છે તેમ જે પુરુષમાં સવ કામના તેની શાંતિના લંગ ન કરતાં પ્રવેશ કરે છે તે જ પુરુષને (ખરી) શાંતિ મળે છે. વિષયની ઇચ્છા શખનારને (આ શાંતિ મળવા શક્ય) નથી.

૭૧ સર્વ કામ (આસક્તિ) છાઢી જે પુરુષ નિસ્પૃહ થઇને વ્યવહારમાં વર્તે છે, અને જેને મમત્વ અને અહંકાર નથી તે પુરુષને શાંતિ મળે છે,

૭૨ હૈ પાર્થ ! બ્રાફ્રીસ્થિત (જે કહેવાય છે તે) આ જ. એને પ્રાપ્ત કરીને કાઇ માહમાં પડતું નથી અને અંતકાલે પણ એ સ્થિતિમાં કાયમ રહેનાર પુરુષ બ્રહ્મ-નિર્વાણને પામે છે. (બ્રહ્મમાં મળી નય છે, સ્વર્પ પ્રાપ્તિરૂપ માક્ષ પ્રાપ્ત કરે છે).

# विद्यामन्दिर की प्रार्थना

35 सहनावबतु । सह नौ भुनक्तु । सह वीर्य करवावहै । तेअस्विनावधीतमस्तु । मा विद्विषावहै । 35 शान्तिः शान्तिः शातिः ॥

अध् असतो मा सद्गमय। तमसो मा ज्योति-र्गमय। मृत्योमोऽमृतं गमय॥ या कुन्देन्दुतुषारहारभवला या ग्रुअवसावृता या वीणावरदण्डमंडितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशंकरप्रमृतिभिदेवैः सदा बन्दिता सा मां पादु सरस्वती भगवती निःशेषजाञ्यापहा

योऽन्तः प्रविश्य मम वाचिममां प्रसुप्ताम् संजीवयत्यखिलशक्तिषरः स्वधाम्ना अन्यां व हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् श्राणानमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्

# વિદ્યામ દિસ્તી પ્રાર્થના

આપણા બંનેનું તે સાથે રક્ષણ કરો. આપણા બેનો તે સંધાય કરા. આપણે સાથે પુરુષાર્થ કરીએ, આપણું અધ્યયન તેજસ્વી થાએા, આપણે એકબીઅના દ્રેષ ન કરીએ. 35 શાન્તિઃ શાન્તિઃ શાન્તિઃ

(હે પ્રભા !) મને અસત્માંથી સત્માં લઇ ન; અધકારમાંથી પ્રકાશમાં લઈ ન; મૃત્યુમાંથી અમૃતમાં લઇ ન

જે કુંદ, ચંદ્ર અને હિમના હાર જેવા ધવલ કાંતિવાળા છે, જેણે શુશ્ર વસ્ત્ર પરિધાન ક્યા છે, જેના હાથ ઉત્તમ વાણાદંડથી રોાભા રહેલા છે, જે શ્વેત પદ્મના ચ્યાસન પર વિરાજમાન છે અને જેને બ્રહ્મા, અચ્યુત, શંકર ઇત્યાદિ દેવા સદા વંદન કરે છે, એવી સકળ જડતાને હરનારી ભગવતી સરસ્વતી મારૂં રક્ષણ કરા.

જે સર્વશિક્તિમાન મારી અંદર પ્રવેશ કરીને પાતાના તેજથી મારી આ સૂતેલી વાણીમાં, હાથ, પગ, કાન, ત્વચા વગેરે અન્ય અવયવામાં, તેમ જ પ્રાષ્ટ્રમાં પણ ચેતનના સંચાર કરા છા, એવા હે લગવાન પુરુષ ! તમને હું નમસ્કાર કરે છે. विष्णुर्जा त्रिपुरान्तको भवतु वा ब्रह्मा सुरेन्द्रोऽशवा भानुर्जा शशलक्षणोऽय भगवान् बुद्धोऽय सिद्धोऽयवा गगद्वेषविषार्तिमोहरहितः सत्त्वानुकंपोऽसो यः सर्वैः सह संस्कृतो गुणगणैस्तस्मै नमः सर्वदा બલે એ વિષ્ણુ હોય કે મહાદેવ હોય, બ્રહ્મા હોય કે ઇન્દ્ર હોય, અથવા સર્ય કે ચંદ્ર હોય, કે બગવાન બુદ્ધ કે મહાવેર હોય;— જે કાઇ રાગ અને દ્રેષરપી ઝેરની પીડાથી આવતી મૂચ્કાથી રહિત હોય, જીવમાત્ર પર અનુક પાથી લરેલા હોય, સર્વે ગુણ્યણાથી સંસ્કાર પામેલા હોય, તેને નિરંતર નબસ્કાર છે.

### चर्पटपंजरिक।स्तोत्रभागः

दिनमपि रजनी सायं प्रातः शिशिरवसन्तौ पुनरायातः कालः क्रीडित गच्छत्यायुस्तदिप न मुखत्याशावायुः १ भज गोविन्दं भज गोविन्दं भज गोविन्दं मूढमते प्राप्ते सन्निहिते मरणे नहि नहि रक्षति 'डुकृष् करणे' ध्रुष०

जिटिलो मुण्डी छिक्षितकेशः काषायांवरबहुकृतवेषः पद्यन्नपि च न पदयित मूढ उदरनिमित्तं बहुकृतवेषः २

अर्ज गिलतं पिलतं मुण्डं दशनविहीनं जातं तुण्डम् इस्रो याति गृहीत्वा दण्डं तदिप न मुखत्याशापिण्डम् ३

# ચર્પ ૨૫'જરિકા

હે મૂઢ! ગાવિંદને લજ, ગાવિંદને લજ, ગાવિંદને લજ. જ્યારે મરણકાળ પાસે આવી લાગશે, ત્યારે વ્યાક્રસ્યુમાંથી ગાખેલાં સુત્રો કામ આવવાનાં નથી.

દિવસ અને રાત, સાંજ અને સવાર, શિયાળા અને વસંત આવે છે અને જય છે; અને એ રીતે કાળ પાતાના રમત રમ્યા જય છે ને આયુષ્ય ચાલ્યું જય છે; કતાં આશા રૂપી વાયુ માણ્સને છાડતા જ નથી!

કાઇ જટા રાખે છે, કાઇ (માયુ) મુંડાવે છે, અને કાઇ કરા લાચન કરાવે છે; ભગવાં વસ્તથી વિવિધ મકારના વેષ ધારણ કરે છે. છતાં પેટ ભરવા માટે ખદ્ધ મકારના વેષ કરવાવાળા મૂઢ હઘાડી આંખ છતાં (કાળના ખેલ) જેતા નથી!

ગાત્રો ગળી ગયાં છે, માથે પળિયાં આવ્યાં છે, માેહું બાખું બન્યું છે, ડાેસાને લાકડા લઇને ચાલલું પડે છે, તાે પણ એ આશાના લાકુને છાડા શકતાે નથી! पुनरपि जननं पुनरिप मरणं पुनरिप जननी न्हेरे शयनम् इह संसारे भवदुस्तारे कृपयाऽपारे पाहि मुरारे ४

पुनरिप रजनी पुनरिप दिवसः पुनरि पक्षः पुनरिप मासः पुनरप्ययनं पुनरिप वर्षे तदिष न मुखत्याशामर्थम् ५

गेयं गीतानामसद्दस्रं ध्येयं श्रीपतिरूपयजसम् नेयं सज्जनसंगे चित्तं देयं दीनजनाय च वित्तम् ६ કરી કરી જનામલું અને ફરી કરી મરલું અને વળી પાલું માતાના ઉદતમાં પડલુ, હે મુર રિ! અપાર અને દુસ્તર સંસારસાગરના આ સંકેઠમાંથી તારી ફપા વડે મને બચાવ.

પાછી રાત અને પાએ દિવસ, પાએ પક્ષ અને પાએ માસ, પા**દ્યું અયન\* અને પાદ્યું વર્ષ આવે છે અને ન્નય** છે; છતા આશાના વળગાડ છ્રટતાે નથી.

પ્રાણીએ ગીતા અને સહસ્ત્રનામ ગાવાં ઘટે, કમળા-પતિના રૂપનું નિરન્તર ધ્યાન ધરવું ઘટે, સત્પુરુષાના સંગમાં ચિત્તને પરાવવું ઘટે, અને દીનજનાને ધન આપશું ઘટે.

\*. વરસનાં **કત્તરાય**ણ અને દક્ષિણાયન એ બે અયન છે.

### ह्र।दशपंजरिकास्तोत्रभागः

मूढ जहीहि धनागमतृष्यां कुरु सद्बुद्धि मनसि वितृष्णाम् यस्रभसे निजकर्मीपात्तं वित्तं तेन विनोदय चित्तम्

अर्थमनर्थे भावय नित्यं नास्ति ततः सुखलेशः सत्यम् पुत्रादिप धनभाजां भीतिः सर्वत्रेषा विहिता नीतिः

कामं क्रोधं लोभं मोहं त्यक्त्वाऽऽत्मानं भावय कोऽहम् आत्मज्ञानविहीना मूढास्ते पच्यंते नरकनिगृहाः

त्विय मिय चान्यत्रैको विष्णुर्व्यर्थं कुप्यसि सर्वसहिष्णुः सर्वस्मित्रपि परयात्मानं सर्वत्रीतस्यज भेदाज्ञानम्

निलनीदलगतसिललं तरलं तद्वजीवितमितशयचपलम् विद्धि : अधिमानप्रस्त लोकं शोकहृतं च समस्तम्

# હા**દરાય'જ**સ્ક્રિકા

હે મૂખ! ધનમામિના હધ્યાના ભાગ કર, સદ્યુહિ કરી મનને હથ્યુારહિત કર; પાતાનાં કર્મે કરીને જે કાંઇ ધન પ્રાપ્ત થાય તેથા તારા ચિત્તને પ્રસન્ન રાખ.

ધન અનર્થકારક છે એવી નિરન્તર ભાવના કર, તેમાં ખરે જ, જરાયે સુખ નથી; ધનવાતાને પુત્રથી પણ બ્હીલું પડે છે; આ નીતિ સર્વત્ર જાણીતી છે.

કામ, ક્રોધ, લાભ, બાહના ત્યાગ કરી હું કાયુ છું એના વિચાર કર; જે આત્મજ્ઞાન વિનાના મૂઢ છે, તે નરકમાં પડી સખડે છે.

તારામાં, મારામાં અને બીનઓમાં એક જ સર્વને સહન કરવાવાળા વિષ્ણુ છે, છતાં તું વ્યર્થ કોપ કરે છે. સર્વમાં તું આત્માને જ ને; અને સેદબાવરૂપી અજ્ઞાનના ત્યાગ કર.

કમલપત્ર પરના પ:ણ્યેની માક્ક જીવતર અતિરાય ચપળ છે. વ્યાધિ અને અભિમાનથી ધેરાયક્રો, અને રોાક્યી મરેલા આ સવ સંસાર છે એમ બહ્યુ,

#### पाण्डव ति.भःगः

#### पाण्डवः---

प्रह्लादनारदपराशरपुण्डगेक-व्यासाम्बरीषशुकशौनकनीष्मदाल्भ्यान् रुक्माङ्गदार्जुनवशिष्ठविभीषणादान् पुण्यानिमान्परमभागवनान्स्तरार्गम

### कुंती--

स्वकर्मफलनिर्दिष्टां यां यां योनिं वजाम्यहम् तस्यां तस्यां हृषीकेश त्विय भक्तिईढाऽस्तु मे

#### द्रोणः—

ये ये इताश्वकधरेण राजं-स्रोठोक्यनाथेन जनग्देनेन ते ते गता विष्णुपुरीं प्रयाताः क्रोधोऽपि देवस्य वरेण तुल्यः

## પાજઃવગીતા

**પાછુડવ—મહ્લાદ,** નારદ, પસશર, પુવડરીક, વ્યાસ, આંબરીય, શુક, શાનક, ભીષ્મ, દાલ્લ્ય, કકમ, આંગદ, અર્જી -, વશિષ્ઠ, વિભીષણ, વગેરે પુવયશાળી પરમ **ભા**ગવત પુરુષાનું હું સ્મર**ણ** કરૂં **છ**ે.

કુ-તી-મારાં કર્મનાં પરિણાગરૂપે હું જે જે શાનિમાં જન્યું, ત્યાં ત્યાં, હે હુપીકેશ! તારેવિધે મારી દઢ બક્તિ રહો.

દ્રાેષ્ણુ—હે રાન ! ચક્રધારી, ત્રિલાેક્રીનાથ જનાર્દનને હાથે જે જે માર્યા મયા, તે પણ વિષ્ણુપુરી ને પાસ્યા. દેવના ક્રોધ પણ વરના જેવા જ હાય છે.

### **વ**દ

#### गांधारी---

त्वमेव माता च पिता श्वमेव श्वमेव बंधुश्व सक्षा त्वमेव त्वमेव विद्या द्विणं त्वमेव त्वमेव सर्व अस देवदेव

#### विराट--

नमो ब्रह्मण्यदेवाय गोब्राह्मणहिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः

### प्रहुलाद—

नाथ योनिसहस्रेषु येषु येषु अजाम्यहम् तेषु तेष्वचलाभक्तिरच्युतास्तु सदा त्विय या प्रीतिरविवेकानां विषयेष्वनपायिनी त्वामनुस्मरतः सा मे हृदयान्माषसर्पतु

#### भरद्वाज--

लामस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां पराजयः येषामिन्दीवरत्रयामो इदयस्यो जनार्दनः ગાંધારી—હે દેવના દેવ! હંજ મારી માતા છે, હંજ મારા પિતા છે, હંજ મારા સગા અને હંજ મિત્ર છે. વિદ્યા પણ હંજ છે અને દ્રબ્ય પણ હંજ છે. હંજ મારે સર્વકાંઇ છે.

વિશાય — અલાવ્યદેવ, ગા-અલાધ્યુતું હિત કરવાવાળા, જગતનું હિત કરવાવાળા, શ્રીકૃષ્ણુ ગાવિંદને વારંવાર નમસ્કાર હતો.

મેલ્લાદ—હે નાથ! હળરા ચેઃનિએકમાંથી જ્યાં જ્યાં હું જન્મું ત્યાં ત્યાં હે અચ્યુત! તારામાં ( મારી ) સદાયે અચલ લક્તિ રહેક.

અવિવેકી પુરુષાને જેવી વિષયામાં પ્રીતિ છે, તેવી જ પણ કલ્યાણકારી પ્રીતિ તારૂં રમરણ કરનાર માસ હૃદય-માંથી કદિ ન ઢળા.

ભરદાજ—જેમના હૃદયમાં કમલાપતિ જનાઈન બે. છે, એમના લાભ જ છે, જય જ છે; એમના પરાજય નળા ક્લા ? मार्कहेय--

सा हानिस्तन्महच्छितं सा चान्धजडमूहता वन्तहर्तं क्षणं वापि वासुदेवं न नितयेत्

शीनक---

भोजनाच्छादने चिंत वृत्र कुर्वन्ति वष्णवाः योऽसं विश्वभरो देवः स भक्तान्त्रिमुदेक्षते ? आकाशात्पतितं तायं यथा गच्छति सागरम् सर्वदेवनमस्कारः केशव प्रात गच्छति

#### માર્ક્ષ્ડ્રેય--

જે મુહુત કે ક્ષણમાં પણ વાસુદેવનું ચિંતન ન કરવામાં આવ્યું તે મહા તુકસાન થયું બહ્યા, તે એક માટું છિદ્ર પડયું બહ્યા, તેજ અધતા, જડતા અને મૃદ્રતા બહ્યા.

રાાનક: —વેષ્ણ્વા અન્ન અને વસ્ત્રની ચિંતા વ્યર્થકર છે. આખા વિશ્વને જે પાળે છે, તે દેવ શું પાતાના લક્ત વિષે એપરવા રહેશે ?

જે રીતે આકાશમાંથી પડતું પાણી સસુદ્રમાં જ નય છે, તેમ કાઇ પણ દેવને કરેલા નમસ્કાર કેશવના જ નમસ્કાર થાય છે.

# मुकुंदमा लाभागः

श्रीब्रहमेति बरदेति इयापरेति भक्तिश्रियेति भवलुष्ठनकोविदेति नाथेति नागश्चयनेति जगश्चिवासे-त्यालापिनं प्रतिदिनं कुरु मां सुकुन्द

मुकुन्द मूर्जा प्रणिपत्य याचे भवन्तमेकान्तमियन्तमर्थम् अविस्मृतिस्त्वचरणारविन्दे भवे भवे मेऽस्त भवत्यसादात्

नास्था धर्मे न वसुनिचये नैव कामोपभोगे यद् भाव्यं तद् भवतु भगवन् पूर्वकर्मानुरूपम् एतत् प्रार्थ्यं सम बहुमतं जन्मजन्मान्तरेऽपि त्वत्पादाम्भोहह्युगगता निश्वला भक्तिरस्तु

### સુકુન્**દમાલા**

હે મુકુન્દ! એવું કર કે હું પ્રતિદિવસ હે શ્રી વલ્લસ, હે વરદ, હે દયાનિધાન, હે લક્તપ્રિય, હે લવના નાશ કરવામાં કુરાળ, હે નાય, હે નાગશયન, હે જગમિનાસ એવું ભાલ્યા જ કરૂં.

હે સુકુન્દ! માર્યું નમાવી આ હું આપની પાસે આટલી જ એક વસ્તુ માર્ગું હું: કે જન્મે જન્મે તારી કૃપાથી તારા ચરણારવિન્દનું મને કહિ વિસ્મરણ ન થાએા.

હે ભગવન! મને ધર્મમાં આસ્થા નથી, ધનતા સંત્રહ કરવામાં પણ નથી, અને ભાગ ભાગવવામાં પણ નથી. એ બાબતમાં તા પૂર્વ કર્માંતુસારે જેમ થવાતું હો તેમ થાએ. પણ આ પ્રાર્થના જ મને અદુ મહત્વની લાગે છે, કે જન્મજન્માંતરમાં પણ તારા ચરાષ્ટ્રકમલની જેતીમાં મારી નિશ્રળ ભક્તિ રહો.

दिवि वा भुवि वा ममास्तु वासो नरके वा नरकान्तक प्रकासम् अव धीरितशारदारविन्दी चरणौ ते मरणेऽपिचिन्तयामि × कृष्ण त्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्त-मधैव मे विश्व मानसराजहंसः प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्तैः कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कृतस्ते भवजलिधगतानां द्वंद्ववाताहतानां **सुतद्दहित्कलत्रत्राणभारावृतानाम्** विषमविषयतीये मजातामहवानां भवति शरणमेको विष्णुपोतो नराणाम् भवजलधिमगाधं दुस्तरं निस्तरेयं कथमहमिति चेतो मा स्म गाः कातरत्वम् सरसिजद्दि देवे तावकी भक्तिरेका नरकभिदि निषण्णा तारियष्यस्यवस्यम्

હે નરકના નારા કરનાશ! સ્વર્ગમાં, પૃથ્વી કે નરકમાં પણ મારા વાસ ભલે થાઓ; પણ એટલું કરા કે મરણ સમયે બ્રહ્માદિકે ધારણ કરેલાં તારાં ચરણુકમળનું હું ચિંતન કરે.

હ કૃષ્ણ! भारा यित्तइपी भानसर्दंस च्याने क तारा यरण्डभणक्षपी पाकरामा पूराध लांगा. प्राण्ड कवाने समये क्यारे ६६, वात च्याने ।यत्तथी ६ ६ इंघाध लय, त्यारे ताई स्मरण्ड इयांथी थ्रध शहरी?

મવસાગરમાં પહેલા, સુખદુઃખાદિક દ્વંટરૂપી વાસુના ઝારાડા ખાત, કુબ, પુત્રી, સ્ત્રી વગેરેના રક્ષણના ભાર તળે ચગદ યે ા નવ િના વિષમ વિષ્યેશના પાણીમાં ગળકાં ખાત ત્વુ વાતે વિષ્યૃક્ષી હોડી એક શરણ થાય છે.

હે ચિત્ત! આ અગધ અને દુસ્તર ભવસ:ગરને હું કેવી રીને તરી જઇંટા. એવી ધ તીથી બહી ન નહિ. કમળ જેવાં ને વાળા, નરકત ન રા કરનાર દેવને વિષે માત્ર એક ભક્તિ હશે, તો તે તપ્તવ વળી કાવાથી તને જરૂર તારશે

बद्धेनाञ्जलिमा नतेन शिरसा गात्रैः सरोमोद्गमैः कण्ठेन स्वरगद्भदेन नयनेनोद्गीर्णबाष्पाम्बुना नित्यं त्वचरणारविन्दयुगलध्यानामृतास्वादिना-मस्माकं सरसीरुहाक्ष सततं संपद्यतां जीवितम् ८

मदन परिहर स्थिति मदीये

मनसि मुकुन्दपदारविन्दधान्नि

हरनयनकृशानुना कृशोऽसि

स्मरसि न चकपराकमं मुरारेः

इदं शरीरं शतसन्धिजर्जरं तपत्यवद्यं परिणामपेशसम् किमौषपे: क्रिज्यसि मृद दुर्भते निरामयं ऋष्णरसायनं पिब

नमामि नारायणपादपङ्कुजं करोमि नारायणपूजनं सदा बदामि नारायणनाम निभेलं स्मरामि नारायणतस्वमभ्ययम् ٩٠

એ હાથ એડી, માથું નમાવી, અંગાનાં ફેવાડાં ઊભાં થાય એવા પુલક્તિ થઇ, ગદગદ કંઠથી, આંસુ વહેતે નેત્રે નિશ્ન્તર તાસ ચરષ્યુકમળની એડીવું ધ્યાનામૃત ચાખતાં અમાર્ક જીવતર, હે કમળનયન! પૂર્ક થાઓ.

હે મદન ! મુકુન્દના ચરખુકમળ રૂપી સ્થાનમાં રહેલા મારા ચિત્તમાંથી તું તરત ચાલ્યા જ. શિવના નેત્રન અમિથી તું કૃરા તા થએલા જ છે. છતાં હજા સુરારિના કૃતું પરાક્રમ કેમ યાદ કરતા નથી?

આ શરીર સેંક્ડો સાંધાઓથી ખખળી નય છે, તપન-શીલ છે, અને અવશ્ય પરિણામને પામે છે. તો હે મૂઢ અને દુર્જી હિ પુરુષ! બીના એાસડાયી શું કામ હેરાન થાય છે? સર્વરાગરહિત કૃષ્ણકૃપી રસાયન પી લે.

નારાયણના પાદપંકને હું નમું છું; નારાયણનું સદૈવ પૂજન કરે છું; નારાયણનું નિર્મળ નામ વદું છું, અવિનાશી નારાયણ તત્ત્વને સ્મરતા રહું છું. अनन्त वेकुष्ठ मुकुन्द कृष्ण गोविन्द दामोदर माधवेति वक्तुं समर्थोऽपि न वक्ति कश्चि-दहो जनानां व्यसनाभिमुख्यम्

## षट्पदी

अविनयमपनय विष्णो दमय मनः शमय विषयमृगतृष्णाम् भूतदयां विस्तारय तारय संसारसागरतः दिव्यधुनीमकरंदे परिमलपरिभोगसिचदानंदै श्रीपतिपदारविंदे भवभयखेदिच्छदे बंदे

सत्यपि मेदापगमे नाथ तवाहं न मामकीनस्त्वम् सामुद्रो हि तरंगः कवन समुद्रो न तारंगः અતંત, નૈકુંઠ, મુકુન્દ, કૃષ્ણ, ગાવિંદ, દામાદર, માધવ ઇત્યાદિ નામા ખાલવાની શક્તિ છતાં મછે તે ખાલતું નથી. અરેરે, મતુષ્યાની વ્યસના તરફ કેવી અળવાન વૃત્તિ હોય છે

# ષર્પદી

૧ હૈ વિષ્ણુ ! મારા અવિનયને ફર કર; મનનું દમન કર, વિષયરૂપી મૃગતૃષ્ણાને શાંત કર; ભૂતદયાના વિસ્તાર કર, અને મને સંસારસાગરમાંથી તાર

ર ભાગના ભયથી ઉત્પત્ન થતા ખેદના નાશ કરવા-વાળા, જેમાં દિવ્ય નદી (ગંગા) રૂપી મધુર રસ ભરેલા છે, અને સશ્ચિદાનંદ રૂપી જેના પરાગના ઉપભાગ છે, એવા શ્રી-પતિનાં ચરણક્મળાને વંદન કરે છું.

3 નેકિ વારી અને મારી વચ્ચેના બેક દૂર થયા છે, તાપણ, હે નાથ! હું તારા લું, તું મારા નથા. તરંગ એ સસુદ્રના કહી શકાય, કદી સમુદ્રને તરંગના કહી શકાય છે? उद्गृतनग नगमिद्वुज द्वुजकुलामित्र मित्रशशिद्धे हच्टे भवति प्रभवति न भवति किं भवतिरस्कारः

मत्स्यादिभिरवतारेरवतारवतावता सदा वसुधाम् परमेश्वर परिपाल्यो भवता भवतापभीतोऽहम्

त्रामोदर गुणमंदिर सुंदरबदनारर्बिद गोविन्द भवजलिधमयनमंदर परमं दरमपनय त्वं मे

नारायण करुणामय शरणं करवाणि तावको चरणां इति षट्पदी मदीये वदनसरोजे सदा वसतु ૪ & (ગાવર્ધન) પર્વવને ધારણ કરનાર, ઇંદ્રના નાના ભાઇ, રાક્ષસકુળાના શત્રુ, સૂર્ય અને ચંદ્ર રૂપી નેત્રા-વાળા વિષ્ણુ ! આપનું પ્રભાવવાળું કર્યાન થાય, તાે શું આ સંસાર ઉપર તિરસ્કાર કપત્ત્વા વિના રહે?

પ મતસ્યાદિક અવતારાવઢ તિરંતર પૃથ્વીની રક્ષા કરતાર, હે પરમેશ્વર! ભવતાપથી બીધેલા જે હું, તેનું આપે રક્ષણ કરતું ઘટે છે.

 લે દામાદર! ગુણાના નિવાસ, સુંદર મુખકમળવાળા,
 ગાવિંદ! હે ભવસાગરને મંથન કરવા માટેના મંદરાચળ! મારામા રહેલા મહાન ગર્વ દૂર કરા.

હ હે નારાયણ ! હે કરુણામય ! તારા ચરણાંના હં આશ્રય લઉ છે. આ પ્રમાણે આ ષ્રદ્રપદી મારા મુખ-કમળમાં સદા રહો.

<sup>•</sup> પડ્પદીના ખે અર્થ થાય છે. છ કડીવાળું આ સ્તાત્ર, અથવા છ પગવાળા ભાનેરા. સનરા કમળમાં રહે, તેમ આ સ્તાત્ર મારા મુખમાં રહેા.

### भजनकी धुन

٩

हरे राम, हरे राम, हरे राम हरे भज मन निशीदिनी प्यारे

२

रघुपति राषव राजाराम, पतितपावन सीताराम

ą

राम लक्ष्मण जानकी, जय बोलो हनुमान की

¥

मारुति राया बलभीमा, भजना लागी द्या प्रेमा

ч

जय जय राम कृष्ण हरि, सांवळ्या रामकृष्ण हरि

ξ

शिव हर शंकर गाँरीशं, बन्दे गंगाधरमीशं

नारायण नारायण जय गोविन्द हरे नारायण नारायण जय गोपाल हरे

C

राधाकृष्ण जय कुंजबिद्दारी, मुरलीधर गोवर्धनधारी

٩

निवृत्ति झानदेव सोपान मुक्ताबाई एकनाथ नामदेव तुकाराम

90

लक्ष्मी—सारंगधर सीतापित रघुवर राधेगोविंद रखुमाई पांडुरंग, रखुमाई पांडुरंग

99

राम लक्षुमण भरत शत्रुघन, राम लक्षुमण जानकी अस बोलो इनुमान की 93

ध्या मुकुन्द मुर-अरि गोविन्द आनन्दकन्द हरि गोविन्द ध्या मुकुन्द, ध्या मुरारि, ध्या गोविन्द

93

श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे, हे नाथ नारायण बाखदेव

94

राजा राम राम राम, सीता राम राम राम

14

गोपाल कृष्ण राधे कृष्ण

98

जय राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम

و و

प्रमु एक जगतीं त्राता, सकलांसि आश्रय दाता प्रमु एक सदमगणराया, येउं दे आमुची दया

# राग भूपाछी-तीन ताल

गाइये गणपति जगवन्दन ॥ संकर-मुअन भवानी-नन्दन ॥ धु॰ ॥

सिद्धिसदन गजवदन विनायक ॥

कृपासिंधु सुन्दर सबस्रायक ॥ १ ॥

मोदकप्रिय मुदमंग्रहदाता ॥ विद्यावारिधि बुद्धि-विधाता ॥ २ ॥

माँगत तुस्रसिदास कर जोरे॥ वसर्हि रामसिय मानस मोरे॥ ३॥

मुअन: पुत्र; बारिषि: समुद्र; सिय: सीता

# रे राग तोडी-हुत चार ता**छ**

दीन को दयाल दानि हमरे। न कोळ ।
नासों दीनता कहाँ हाँ दखाँ दीन सोऊ ॥ १ ॥
धर नर मुनि असर नाग साहिब तो धनेरे
तोलों जोलों रावरे न नेकु नयन फेरे ॥ २ ॥
त्रिभुवन तिहुँकालविदित बदत वेद चारी।
आदि अंत मध्य राम साहिबी तिहारी ॥ ३ ॥
तोहि माँगि माँगनो न माँगनो कहायो ।
धुनि खुआऊ सील सुजस जावन जन आयो ॥ ४ ॥
पाहन पसु विटम विहग अपने कर लीन्हें ।
महाराज दशरथ के रंक राय कीन्हें ॥ ५ ॥
तू गरीब को निवाज हीं गरीब तेरो
वारक कहिये कुपाल सुस्तांस्त मेरो ॥ ६ ॥

तोलौं: त्यांसूधी; जोलौं: ज्यांसूधी; रावरे: आपनो बेक्क: जरीक; निहुँ: त्रणे; सुभाऊ : स्वभाव; वारक: एकवार

## राग देस दादरा

तू द्यालु दीन हो, तू दानि हों भिलारी।
हों प्रसिद्ध पातकी, तू पापपुंजहारी ॥ १ ॥
नाथ तू अनाथ को अनाथ कौन मोसों।
मो समान आरत निहं, आरतहर तोसों ॥ २ ॥
वहा तू, हों जीव हों, तू अकुर, हों चेरो।
तात मात गुरु सखा तू सबविधि हित मेरो ॥ ३ ॥
तोहिं मोहिं नाते अनेक मानिये जो मावे।
ज्यों त्यों तुरुस्ती हुपाल चरन-सरमपावे॥ ४ ॥

हों : हुं; चेरो : सेवक; ज्यें। त्यें : कोइंने कोइ उपाय

## ध. राग सोहनी-तीन ताल

ऐसी मृदता या मन की।
परिहरि रामभक्ति-सुरसरिता आस करत ओसकन की।।
धूम-समूह निरिंख चातक उथों तृषित जानि मित घन की।
निर्हें तहुँ चीतलता न बारि पुनि हानि होत लोचन की।।
उयों गच काँच विलोकि सेन जह छाँह आपने तन की।
इटत अति आतुर अहारवश छिति विसारी आनन की।।
कहुँलों कहीं कुचाल कृपानिधि जानत ही गित जन की।
तुस्तिसास प्रभु हरहु दुसह दुख करहु लाज निजपन की।।

भोसकन: झाकळ; गच: उंडाण; छति: नुकसान

# ५, राग समाज-तीन ताछ

ऐसी हरि करत दास पर प्रीति। निज प्रभुता बिसारि जन के वश होत सदा यह रीति ॥ जिन बाँधे सुर असुर नाग नर प्रबल कर्म की डोरी। सोड अविछिन्न ब्रह्म जसमित हठि बाँध्यो सकत न छोरी॥ जाकी माया बस विरंचि शिव नाचत पार न पायो । करतल-ताल बजाइ म्वाल-जुबतिन सोइ नाच नचायो ॥ विश्रंभर श्रीपति त्रिभुवन-पति वेद-विदित यह लीख । बिल सों कब्रु न चली प्रभुता वरु है द्विज माँगी भीखा। जाको नाम लिये छूटत भवजन्ममरनदुसभार । अंबरीष हित लागि कृपानिधि सोइ जन्म्यो दस बार " जोग विराग ध्यान जप तप करि जेहि खोजत सुनि जानी वानर भाल चपल पश्च पाँवर नाथ तहाँ रति मानी ॥ लोकपाल जम काल पवन रवि ससि सब आज्ञाकारी। तुलसिदास प्रभु उग्रसेन के द्वार वेंतकरधारी॥

लीख: लखेलुं; वर: बल्के; है: बनीने; पाँवर: पामर

#### ६. राग समाज-तीन ताल

जाउँ कहाँ तिज वरन तिहारे ।

काको नाम पतित-पावन जग केहि अति दीन पियारे ॥

कौने देव बरिआइ विरदिहन हिंठ हिंठ अधम उधारे ।

खग मृग व्याध पद्माण विटप जड जवन कवन सुर तारे ॥

देव दनुज मुनि नाग मनुज सब माया-विवस बिचारे ।

तिनके हाथ दास तुस्रसी प्रभु कहा अपनयौ हारे ॥

बरिआइ: बळजोरीथी; जवन: यवन; अपनपौ: पोताने हिठिहठि: आग्रहपूर्वक

#### ७. राग पर्ज-तीन ताल

यह विनती रष्ठवीर गुसाई ।
और आस विस्वास भरोसो हु जिय की जहताई ॥
वहीं न सुगति सुमति संपति कछ रिधि सिधि विपुल बहाई।
हेतु—रहित अनुराग रामपद बढो अनुदिन अधिकाई ॥
कृटिल करम लै मोहि जाइ जह तह अपनी बरिआई ।
तह तह जिन छिन छोह छाँदिये कमठ—अण्ड की नाई ॥
यह जग में जह लगि या तनु की प्रीति प्रतीति सगाई ।
ते सब तुस्लासिद्यास प्रमुही सों होहि सिमिटि एक ठाई ॥

जिन : नहीं; छोह : कृपा; सिमिटि : एकत्र यईने

#### ८. राग खमाज-तीन ताल

माधव मोह-पास क्यों हुटै ?

गहर कोटि उपाय करिय अभ्यन्तर ग्रन्थि न छुटै ॥

धृतपूरन कराह अन्तरगत सप्रतिविम्ब दिखावै ।

ईधन अनल लगाइ कल्पसत औंटत नास न पावै ॥

तरु कोटर मँह बस निहंग तरु काटै मरे न जैसे ।

साधन करिअ विचारहीन मन सुद्ध होइ नहिं तैसे ॥

अंतर मिलन विषय मन अति तम पावन करिय पखारे ।

मरइ न उरग अनेक जतन वलमीकि विविध विधि मारे ॥

तुस्रासिदास हरि गुरु करना बिनु विमल विवेक न होई।

बिनु विवेक संसार घोर निधि पार न पावै कोई ॥

कराहः कढाइ; अनलः अग्नि; औटतः ओछुं थवुं पखारेः धुवे

## ९. राग कौिद्याया-तीनतास

में केहि कहों विपति अति भारी। श्री रघुवीर दीन-हितक।री।।

मम हदे भवन प्रभु तोरा। तहं बसे आइ बहु बोरा।।

अति कठिन करिं बरजोरा। मानिं निं विनय निहोरा।।

तम लोम मोह अहँकारा। मद कोह बोध-रिपु मारा॥

अति करिं उपदव नाथा। मरदिं मोहं जान अनाथा॥

में एक अमित बटपारा। कोउ छुनै न मोर पुकारा॥

भागेउ निं नाथ उबारा। रघुनायक करहु सँभारा॥

कह तुरु सिद्धास छुनु रामा। छुटहिं तस्कर तब धामा॥

चिन्ता यह मोहिं अपारा। अपजस निहं होई तुम्हारा॥

बरजाराः बळात्कारः, विनयः विनंतिः, निहोराः आर्जाजी मरदहिः कचडे छेः, उबाराः बचाव

# १०, राग आसावरी या तोडी-तीन ताल

ऐसी को उदार जगमाहीं।

बिनु सेवा जो इवे दीन अपर रामसरिस कोउ नाहीं।

जो गित योग विराग जतन किर निर्हे पावत मुनि ज्ञानी।
सो गित दई गीघ सबरी कहँ प्रभु न बहुत किय जानी।।

जो संपित दससीस अरिप रावन सिव पह लीन्ही।
सो संपदा विभीषन कहँ अति सकुच सहित हरि दीन्ही॥

तुरुसिद्दास सब भाँति सकल सुख जो चाहिस मन मेरो।
तो भजु राम काम सब पूरन करें कृपानिधि तेरो॥

रामसरिस : राम सरखो; जिय : मनमां; पॅह : पासेथी कहैं : ने; सकुच : संकोचपूनक

#### ११. राग खमाज-तीन ताल

जाके त्रिय न राम वैदेही ।

तिजये तिहि कोटि वेरी सम, जद्यपि परम सनेही ॥

तज्यो पिता प्रहलाद, विभीषण वंधु, भरत महतारी ।

बलि गुरु तज्यों, कंत बज वनितिन, भये जगमंगलकारी ॥

नाते नेह राम के मनियत सुहृद सुसेन्य जहाँलों

अंजन कहा आँखि जेहि फूटै बहुतक कहाँ कहाँलो ॥

तुस्त्रसी सोइ सब माँति परमहित पूज्य प्रान ते प्यारो ।

जातें होई सनेह रामपद एतो मतो हमारो ॥

महतारी: मा; नाते: नातो; मनियत: मानीए

#### १२. राग हमीरं-तेवरा

श्रीरामचंद्र कृपाल भजु मन इरनमवभयदाहनं ।
नवकंजलोचन, कंजमुख, करकंज, पदकंजाहनं ॥
कंदर्भ अगनित अमित छवि नवनीलनीरदधुंदरम् ।
पटपीत मानहुँ तिहतहिव छिच नौमि जनकसुतावरं ॥
भजु दीनबंधु दिनेस दानवदैत्यवंसिनकंदनं ।
रघुनंद आनँदकंद कोसलचंद दसरथनंदनं ॥
निरमुकुटकुंडल तिलकचाह उदार अंग विभूषनं ।
आजानुभुज, सरचापधर, संग्रामजितस्ररद्यनं ॥
दित वदत तुस्रसीदास संकरसेषमुनिमनरंजनं ।
मम इदयकंज निवास कृह कामादिस्रलद्लगंजनं ॥

कंज: कमळ; पटपीत: पीताम्बर; तहित: विजळी गंजनं: नाश करनार

## १३. राग पूर्वी-तीन तास

मन पिछतेहै अवसर बीते।
दुर्लभ देह पाइ हरिपद मजु करम बचन अक ही ते ॥१॥
सहसबाहु दसवदन आदि हुए बचे न काल बली ते।
हम हम करि धन-धाम सँवारे अंत बले उठि रीते ॥२॥
युत-विनतादि जानि स्वारध-रत न कक नेह सब ही ते।
अंतहुँ तोहि तजेंगे पामर तू न तजे अबही ते ॥३॥
अब नाथिं अनुरागु जागु जड़ त्यागु दुरासा जीते
बुक्ते न काम-अगनि तुस्तसी कहुँ विषय-मोग बहु धीते॥४।

#### १४. राग यासावरी-सोन ताल

कीन अतन विनती करिये। निज आचरन विचारि हारि हिय मानि जानि हरिये ।।१।। जेहि साधन हरि दवह जानि जन, सो हठि परिहरिये। जाते विपति-जाल निसिदिन दुख तेहि पथ अनुसरिये ॥२॥ जानतहँ मन बचन करम परहित कीन्हें तरिये। सो विपरीत देखि परसुख बिनु कारन ही जरिये ॥३॥ स्रति पुरान सबको मत यह सतसंग सुदृढ धारेये। 'निज अमिमान मोह इरवा बस तिन्हहिं न आदरिये ॥४॥ संतत सोइ प्रि मोहिं सदा ज ते भवनिधि परिये। कहो अब नाथ कौन बल ते संसार-सोग हरिये ॥५॥ जब कब निजु कहना सुभाऊ ते द्रवहु तो निस्तरिये। ंतुरु सिद्यास विस्वास आन नहिं कत पचि पचि मरिये ॥६॥

मतन: रीते; पचि पचि: मथी. मथी

## १., राग पिलू-सीन ताछ

्बुबर तुमको मेरी लाज ।
तदा सदा में सरन तिहारी तुम बहे गरीबनिवाज ॥१॥
गतितउधारन बिरुद तिहारो स्वनन सुनी अवाज ॥२॥
हों तो पतित पुरातन कहिये पार उतारो जहाज ॥३॥
अध-बडन दुख-मंजन जन के यही तिहारो काज ॥४॥
तु असिदास पर किरपा करिये भक्ति -दान देहु आज ॥५॥

#### १६. राग समाज-तीन ताल

जानत प्रीत-रीत रचुराई।
नाते सब हाते कर राखे राम सनेह सगाई। ॥ धु०॥
तिय-विरही सुन्नीव सखा लखि प्रानिपया विसराई।
रन पन्यों बंधु विभीषणही को सोच हुई अधिकाई। ॥१॥
हर गुरुएह प्रिय-सदन सासुरे भई जब जहुँ पहुनाई।
तब तहुँ कहि सबरी के फलन की रुचि माधुरी न पाई।।२॥
तुल्लिसी राम सनेह सील लखि जो न भक्ति उर आई।
तो तोई जनमि जाय जननी जह तनु तहनता गवाई।।३॥

# १७ राग बीभास-द्वृत चौतास

जागिये रघुनाथ कुंबर पंछी बन बोले ॥ घु०॥ चंद्र-किरण शीतल भइ, चकई पिय मिलन गई, त्रिविध मंद चलत पवन पह्नव-हुँम डोले ॥ १ ॥ प्रात भान प्रकट भयो, रजनी कैं। तिमिर गयो, भृंग करत गुंज-गान कमलन दल खोले ॥ २ ॥ ब्रह्मादिक धरत ध्यान, सुरनरसुनि करत गान, जागन की बेर मई नयन-यलक खोले ॥ ३ ॥ तुरु सिद्धास अति अनंद निरिंख के सुखारविंद, दीनन को देत दान भूषण बहुमोले ॥ ४ ॥

पंछी:पक्षी; चकई:चक्रवाकी; बेर:समय पलक:आंखनी पांपण

# , राग मेरव-हुत चौताल

सीतापत रामराय, रघुपत रघुराई ॥ धु॰ ॥ विपत धुनो प्रभु हमारि, जानत हो जगकि सारो, सरन आयो पार कीजे भवसागर मांही ॥ सीता॰ ॥५।। रसना रस नाम छेत संतन को दरस देत, विहसत नुख मंद मंद संतन-मुखदाई ॥ सीता॰ ॥ २॥

रसना : जीभ

## १९. राग वसंत-तीन ताल

सुमरन कर मन रामनाम,
दिन नीके बीते जाते हैं ॥

त्यज सकल जगत के बिषय काम ।
जब छांड चले यह धरणि धाम ॥
निह संग चलेगा एक दाम ।
जो देते हैं सो पाते हैं ॥ ध्रु०॥
लख चौरासी भुगत गमाई ।
बडे भागसों नरतन पाई ॥
यामें कछु ना करी कमाई ।
जब जमसेती परी लडाई ॥
फिर पांछे पछताते हैं ॥ १ ॥

ज्यें। जग पानी बीच बतासा । मुरख पडा है मोह के पासा। कितनेक दिन का हैगा बासा । क्या भूला स्वासा की आसा । गये फेर नहीं आते हैं ॥ २ ॥ पुत्र कलत्र मित्र परिवारा। किसके हो तुम कौन तुम्हारा । जाके बल हरनाम बिसारा। अबहं अपना करो बिचारा । जीते जीके नाते हैं ॥ ३ ॥ ज्ञान विवेक विचार विधाना । करम धरम से सब जग जाना । जाके चित्र बसे भगवाना । तुष्ठासिदास यह मोहित जाना । सदा रामरस पाते हैं ॥ ४ ॥

भुगतः भोगवीने; जमसेतीः जमराज साथे

# २०. राग कौद्दाया-तीन ताल

जानकीनाथ सहाय करे जब। कोन बिगार करे नर तेरो ॥धु०॥
सूरज मंगल सोम मृगुसुत । बुध अरु गुरु वरदायक तेरा।
राहु केतु की नाहिं गम्यता। संग शनीचर होत उचेरो ॥१॥
दुष्ट दुःशासन निबल द्रौपदी । चीर उतार कुमन्तर प्रेरो।
जाकी सहाय करी करुणानिधि। बढ गये चीर के भार घनेरो॥२॥
गरभ में राख्यो परिक्षित राजा। अश्वत्थामा जब अस्त्र प्रेरो।
भारत में भरही के अंडा। ता परंगज को घंटा गेरो ॥३॥
जाकि सहाय करी करुणानिधि। ताके जगत में भाग बंडेरो।
राष्ट्रवंशी मंतन सुखदायी। नुस्नसिद्धास चरणन को साढी॥४॥

भृगुस्रत: शुकः; गम्यता: प्होंचः; उचेरो: उंचो धनेरो: घणोः; भरुद्दी: एक पक्षीः; गेरो: नांरूयो बढेरो: मोटुं; चेरो: सेवक

### २१. राग छाया समाज-तीन ताल

कुटुंब तजी शरण राम तेरी आयो,

त्यज गढ लंक महल औं मंदिर,

नाम सुनत उठ धायों ॥ ध्रु॰ ॥

भरी सभा में रावण बैठयों चरण घहार चलायो,

मूरख अंध कहां नहिं माने बार बार समझायों ॥ १ ॥

आवत ही लंकापति कीनो हिर हँस कंठ लगायो

जन्म जन्म के मिटे परा—भव राम दशे जब पायो ॥२॥

हे रष्टुनाय अनाथ के बंधू दीन जान अपनायो

नुस्निद्यास रचुवर की शरणा मिक्त अभय पद पायो॥३॥

राम दर्श: रामबंद्रजीनां दर्शन

# २२. राग भैरची, सींन तारू

भज मन रामचरण सुखदाई ।। ध्रु॰ ॥ जिहि चरणन से निकसि सुरसरी शंकर जटा समाई। जटाशंकरी नाम पर्यो है त्रिभुवन तारन आई ॥ १ ॥ जिहिं चरणन की चरणपादुका भरत रह्यो लक्लाई। सोई चरण केवट धोय लीने तब हरि नाव चलाई ॥२॥ सोड चरण संतन जन सेवत सदा रहत सुखदाई। सोइ चरण गैतिम ऋषिनारी परश परमपद पाई ॥ ३ ॥ दंडकवन प्रभु पावन कीन्हो ऋषियन श्रास मिटाई। सोई प्रभु त्रिलोक के स्वामी कनकमृगा संग थाई ॥ ८ ॥ कपि समीव बंधुभयव्याकुरु तिन जय-छत्र फिराई। रिप को अनुज विभीषण निशिचर परशत लंका पाई ॥५॥ शिवसनकादिक अरु मह्मादिक शेष सहसमुख गाई। तुरु सिद्।स मास्त-सुत की प्रभु निज मुख करत बढाई॥६॥

भुरसरी : गंगा; लघलाई : लेह लगाडी; केवट : नाविक कीन्हो : कर्यों; निशिचर : राक्षस

### २३. सोटक छंद

जय राम रमा-रमनं समनं---भव-ताप-भयाकुरु पाहि जनं। अवधेस सरेस रमेस विभो सरनागत माँगत पाहि प्रभो ॥ दस-सीस-विनासन बीस भुजा---कृत दूरि महा-महि भूरि-रुजा। रजनी-चर-बृहपतंग रहे सर-पावक-तेज प्रचंड दहे॥ महि-मंडल-मंडन चारतरं। धृत-सायक-चाप-निषंग-वरं ॥ मद-मोह-महा-ममता-रजनी तमपंज दिवाकर-तेज-अनी ॥ मनजात किरात निपात किये मृग लोग कुभोग सरेन हिये ॥ हति नाथ अनायहि पाहि हरे। विषयाबन पाँवर भूलि परे ।। बहु रोग वियोगन्हि लोग हुये। भवदंघिनिरादर के फल ये।। भवसिन्ध अगाध परे नर ते। पद-पंकज-प्रेम स जे करते ॥ अति दीन मलीन दुखी नितही। जिन्हके पदपंकज श्रीति नहीँ ॥ अबलंब भवंत कथा जिन्हके प्रिय संत अनंत सदा तिन्हके ॥ नहि राग न लोभ न मान मदा। तिन्हके सम वैभव वा विषदा 🛭 एहि ते तव सैवक होत सुदा। मुनि त्यागत जोग भरोस सदा ॥ करि प्रेम निरंतर नेम लिये । पदपंकज सेवित सुद्ध हिये ॥

सम मानि निरादर आहरही। सम संत सुस्ती विचरंति मही ॥ मुनि-मानस-पंकज-संग अजे। रघवीर महारनधीर अजे ॥ तव नाम जपामि नमामि हरी। भवरोगमहामदमानअरी ॥ गुनसील क्रपापरमायतनं । प्रनमासि निरंतर श्रीरमनं ॥ रघुनंद निकंदय द्वंदधनं । महिपाल विलोकय दीनजनं दो-बार बार वर माँगउँ हर्षि देहु श्रीरंग। पदसरोज अनपायनी भगति सदा सतसंग ॥

पाहि: रक्षा करो; भूरि-रुजा: महा रोग; सायक: बाण निषंग वरं: भाशुं; अनी: अणी; मनजात: कामदेव किरात: भीछ; निपात: हरावबुं; हति: मारीने; पाँवर: पामर हये: मूआ; भवदंधि: आपनां चरणकमळ; अजे: नहि जीतानार: परमायतनं: परमनिधान; अनपायनी: अखंड मुद्रमंगलम्ब संत समाजू। जो जग जंगम तीरथराजू। रामभक्ति जहँ सुरसरिधारा सरस्वति महाविचारप्रचारा ॥ १॥

सुमित कुमित सबके उर बसिहें। नाथ पुरान निगम अस कहिहें।। जहां सुमित तहां संपति नाना। जहां कुमित तहां विपति निदाना।।। २॥

रष्ठकुरू-दीति सदा चिल आई ।
प्राण जाय वरु वचन न जाई ॥
निह असत्य सम पातकपुंजा ।
गिरि सम होइ कि कोटिक गुंजा ॥ ३॥

इह कलिकाल न साधन दूजा । योग यज्ञ जप तप व्रत पूजा ॥ रामहि सुमिरिय गाइय रामहि । संतत सुमिर रामगुणग्रामहि ॥ ४॥

मोसम दीन न दीनहित तुम समान रचुनीर । अस विचारि रचु-वंश-मणि हरहु विषम भवपीर ॥ ५॥

भवपीर: भवपीड

## २४. राग सिंध-काफी

प्रभु मोरे अवगुण चित न धरो ।

समदरशी है नाम तिहारो, चाहै तो पार करो ॥प्र॰।

इक नदिया इक नाल कहावत मैलो हि नीर भरो ।

जब मिल करके एक वर्ण भयो मुरसरि नाम पत्यो ॥१॥

इक लोहा पूजा में राख्यो, इक घर बधिक पत्यो ।

पारस गुण अवगुण नहिं चितने, कंचन करत खरो ॥२।

यह माया अमजाल कहाने सूरदास सगरो ।

अबिक बेर मोहे पार उतारो नहिं प्रण जात टरो ॥३॥

चितवे : जुए

#### २५. राग आसा~ताल दादरा

दीनन-दुख-हरन देव सन्तनहितकारी ॥ धु०॥
अजामील गीध व्याध, इनमें कही कीन साध।
पंछी हूं पद पढात, गणिका सी तारी ॥ १॥
धुव के सिर छत्र देत, प्रहलाद को उनार लेत।
भक्त हेत बांध्यो सेत, लंक-पुरी जारी ॥ २॥
तंदुल देत रीझ जात, साग-पात सों अघात।
गिनत नहीं ज्ठे फल, खाटे मीठे खारी ॥ ३॥
गज को जब ब्राह ब्रस्यो, दुःशासन चीर खस्यो।
समा बीच कृष्ण कृष्ण, द्रीपदी पुकारी ॥ ४॥
इतने हरि आय गये, बचनन आरुढ भये।
स्राह्म द्वारे ठाढो अंधरो मिकारी ॥ ५॥

उबार: उद्घारी; साग-पात: कंदमूळ अचात: तृक्ष थाय छे; ठाढो: उभो

# २६. राग भैरवी-तीन ताछ

सुनेरी मैंने निर्बल के बल राम।
पिछली साख भर्क संतन की आंदे संभारे काम ॥धु०॥
जबलग गज बल अपनो वरत्यो नेक सरो निर्दे काम।
निर्बल होय बल राम पुकारो आये आधे नाम ॥ १ ॥
दुपदसुता निर्बल भइ ता दिन गह लाये निज धाम।
दुःशासन की भुजा थिकत भई वसनस्य भये स्याम ॥२॥
अपबल तपबल और बाहुबल नौथा है बल दाम।
स्नूर किशोर कृपा से सब बल हारे को हरनाम॥ ३॥

आडे संभारे: संकटमां संभाळी ले छे बरत्यो : बर्त्यो, चलान्युं; गह लाये: लह आव्या

#### २७. राग वागेश्री-तीन ताल

सब दिन होत न एक समान।

एक दिन राजा हरिश्वंद्र गृह संपति मेर समान।

एक दिन जाय श्रपच गृह सेवत अंबर हरत मसान॥१॥

एक दिन दलह बनत बराती चहुँदिशि गृहत निसान।

एक दिन हेरा होत जँगल में कर सूथे पग तान॥२॥

एक दिन सीता रूदन करत है महा विपिन उद्यान।

एक दिन रामचन्द्र मिल दोउ विचरत पुष्पविमान॥३॥

एक दिन राजा राज युधिष्ठिर अनुचर श्रीभगवान॥

एक दिन दौपदी नम्म होत है चीर दुशासन तान॥४॥

प्रगटत हैं पूरण की करनी तज मन सोच अजान॥

सूरदास गुण कहँ लग वरणों विधि के अंक प्रमान॥५॥

श्वपच: चाँडाल; अंबर: वस्न; दूलह: वरराजा; अंक: लेख

# २८ राग काफी दीपचंदी

अब की टेक हमारी। ठाज राखो गिरिधारौँ ॥ घु॰ ॥
जैसी ठाज राखी अर्जुन की भारत युद्ध मंझारी।
सारिध होके रथ को हांको नकसुदर्शनधारी॥
भक्तन की टेक न टारी॥ १॥
जैसी ठाज राखी द्रीपदि की होने न दीनि उधारी।
वैंनत खेंचत दो भुज थाकी दुःशासन पन्नहारी॥
चीर बढायो सुरारी॥ २॥
सूर्दास की ठाज राखो अब को है रखनारी।
राधे राधे शीनर प्यारो श्रीनृषभानदुलारी।
शरण तक आयो तुम्हारी॥ ३॥

पचहारी: मधी थानयो; श्रीवृषमानदुलारी: राघा

### २९. राग केदार-तीन ताल

मी सम कौन कुटिल खल कामी ।
जिन तनु दियो ताहि विसरायो ऐसो निमकहरामी ॥धु०॥
भिर भिर उदर विषय को धावों,
जैसे सूकर प्रामी ।
हरिजन छाँड हरी विमुखन की
निसिदिन करत गुलामी ॥ १ ॥
पापी कौन बड़ो है मोतें,
सब पतितन में नामी ।
सूर पतित को ठौर कहाँ है,
धुनिये श्रीपति स्वामी ॥ २ ॥

त्व : बरीर; मोते : मारा करतां: ठौर: आश्रय, श्ररण

### ३०. राग कल्याण-तीन ताल

चरण-कमल वचौं हरि सई। जाकी ऋषा पंगु गिरि लंधे खंबी को सब कछु दरसाई। बहिरो सुनै मूक पुनि बोल रंक चलै सिर छन्न धराई। सूरद.स स्वामी कहनामय बारबार बन्दों तिर्हि पाई॥१॥

### ३१. राग गारा-तीन ताल

अखियाँ हरिदर्शन की प्यासी।
देख्यो बाहन कमलनैन को, निसिदिन रहत उदासी॥१॥
आये ऊथो फिरि गये आँगन डारि गये गर फाँसी॥२॥
केसरि-तिलक मोतिन की माला कृन्दानन को बासी॥३॥
काहू के मन की को अन जानत छोगन के मन हाँमी॥४॥
मूरदास प्रभु तुमरे दरस विन लेहों करनट काँमी॥४॥

करवट काँसी : काश्रीमां करवत मूकावतु

### ३२. राग काफी

कथे कर्मन की गति स्यारी ।
सन निर्यों जल भर भर रहियां
सागर किस निधि सारी ॥घु॰॥
उज्ज्वल पंस दिये बकुला को
कोयल कित गुण कारी ।
धुदर नैन मृगा को दीने
बन बन फिरत उजारी ॥ १ ॥
मूरस मूरस राजे कीने
पंडित फिरत भिस्तारी ।
सुरद्याम मिलने की आशा
छिन छिन नीतत मारी ॥ २ ॥

दजारी : नजर ; बीतत : बीते हे

### ३३. राग भीमपछासी-तीन तास

सबसे छंची प्रेम सगाई।
दुर्योधन को मेबा त्यागो साग विदुर घर पाई ॥धु०॥
जूटे फल शबरी के खामे बहुविधि प्रेम लगाई ॥
प्रेम के वश नृप-सेवा कीन्ही आप बने हरी नाई ॥१॥
राजसुयज्ञ युधिष्ठिर कीनो तामें जूंठ उठाई ॥
प्रेम के वश अर्जुन-स्थ हांक्यो भूल गये ठकुराई ॥२॥
ऐसी प्रीति बढ़ी घृन्दावन गोपिन नाव नवाई ।
सूर कूर इस लायक नाहीं कहँलग करों बढाई ॥३॥

नाई: इजाम; टकुराई: मोटप

#### ३४. राग जोगी-तीन तास

अब में नाच्यो बहुत गुराल ।
काम कोध को पहिरि चोलना कंट निषय की माल ।।
महामोह के नूपुर बाजत निन्दा सब्द रसाल ।
भरम भन्यो मन भयो पखावज चलत कुसंगति चाल ।।
तृस्ता नाद करत घट भीतर-्नाना विधि दै ताळ ।
माया को किट फेंटा बाँध्यो लोभ तिलक दै भाल ।।
कोटिक कला कालि दिखराई जलधळ सुधि नहिं काल ।
सूरदास की सबै अविद्या दूर करो नंदलाल ॥

योलना : योळी; सबद : शब्द; पखावज : मृदंग काक्षि : भारण करीने: दिखराई : देखाडी

# ३५. राग भैरबी-तीन ताछ

छाँडि मन हरि विमुखन को संग ॥ जिनके संग कुबुधि उपजत है

परत भंजन में भंग ॥ श्रुव . ।
कहा होत पय पान कराये विष नहिं तजत भुजंग ॥
कागहिं कहा कपूर जुगायो स्वान न्हवाये गंग ॥
कारको कहा अरगजा छेपन मरकट भूषन अंग ॥
गज को कहा न्हवाये सरिता बहुरि धरहि खहि छंग ॥
पाइन पतित बान नहिं बेधत रीतो करज निसंग ॥
सूरद्दास खल कारी कामरि वढत न दूजो रंग ॥

सहि: धूळ; छंग: सोळो; कामरि: कांमळ

# ३६. राग सिंधकाफी-तीन ताळ

संकट काट मुरारी, इमरे संकट काट मुरारी।
संकट में इक संकट उपज्यो, अरज करें मृगनारी।।धु०।।
इक दिग बावर जाय गडरिया इक दिग धान विहारी।
इक दिग जा अग साडी इक दिग जा बैठ्यो फंदकारी।।१॥
उलटी पवन बावर को लागी धान गयो ससकारी।
बरनी से भुजंग जो निकस्यो तिन उस्यो फंदकारी।।२॥
नाचत कूदत हरनी निकसी भली करी गिरिधारी।
सूरदास प्रभु तुम्हरे दरश को चरन-कमक बलिहारी।।३॥

बावर : बावळ; फंदकारी : पारधी; बरनी : राफडो

#### ३७. राग समाज विस्नंबित-तीन तास

अब तो प्रगट भई जग जानी ।

वा मोहन सों प्रीति निरन्तरं
क्यों रहेगी छानी ॥ धु॰ ॥
कहा करों सुन्दर मूरत इन
नयनन माँझ समानी ।
निकसत नहीं बहुत पचहारी
रोम रोम उरझानी ॥ १ ॥
अब कैसे निर्वार जात है
मिले दूध उथों पानी
स्तूरदास प्रमु अन्तर्यामी
न्वालिन मन की जानी ॥ २ ॥

निर्वार : निवारवुं; उरझानी : व्यापी रह्युं

### ३८. राग आसावरी-दीपचंदी

मन तोहे किस विध कर समझाऊं ।
सोना होय तो सुद्दान मंगाऊं बंकनाल रस काऊ ।
ग्यान शब्द की फूंक चलाऊं, पानी कर पिघलाऊं ॥१॥
वोडा होय तो लगाम लगाऊं ऊपर जीन कसाऊं ।
होय सवार तेरे पर बैटूं चाबुक देके चलाऊं ॥२॥
हाथी होय तो जंजीर गहाऊं, चारों पैर बंधाऊं ।
होय महावत तेरे पर बैटूं अंकुश लेके चलाऊं ॥३॥
लोहा होय तो ऐरण मंगाऊं ऊपर धुवन धुवाऊं ॥
धूवन की घनयोर मजाऊं जंतर तार खिचाऊं ॥४॥
ग्यानी न हो तो ग्यान सिखाऊं सत्य की राह चलाऊं ।
कहत क्षवीर सुनो भई साधू अमरापुर पहुंचाऊं ॥५॥

सुद्दाग : टंकणसार; वंकनाल : लगडी ओतवानी मूस गडार्ज : ढाळुं; धुनन : हथोडो

### ३९. राग कानडा-दीपचंदी

घूंगट का पट खोल रे
तोहे राम मिलेंगे ॥—धु॰ ॥

घट घट रमता राम रमैया

कड़क वचन मत बोल रे ॥—तोहे॰॥१॥

रंग महल में दीप बरत है

आसन से मत डोल रे ॥—तोहे॰॥२॥

कहत कवीर धुनो मई साधू

अनहत बाजत ढोल रे ॥—तोहे॰॥३॥

### राग भैरवी-ताल केरवा

बीत गये दीना भजन बिना रे
भजन बिना रे, भजन बिना रे ॥धु०॥
बाल अवस्था खेल गंदाबी
जब जवानि तब मान किया रे-बीत॰ ॥१॥
लाहे कारण मूल गंदाबी
अजहु न मिटि तेरी मन की तृष्णा रे-बीत०॥ २॥
कहत कथीर मुने मई साधी
पार उतर गये संत जना रे-बीत०॥ ३॥

मान : अभिमान; लाहे : नको 🧐

## ४१. राग केदार-तीन ताल

तू तो गम सुमर जग लढदा दे ॥ धु॰ ॥ कोरा कागज काली शाई, लिखत पढत बाको पढवा दे ॥१॥ हाथि चलत है अंने गत मो,कुतर भुकत बाको भुकदा दे॥२॥ कहत कविर सुनो भई साधू नरक पचत बाको पचवा दे॥३॥

पचतः सबहे

# ४२. राग भैरवी-तास्र तेवरा

मत कर मोह तू, हिर भजन को मान रे नयन दिये दरसन करने को, श्रवण दिये सुन झान रे। बदन दिया हरिगुण गाने को, हाथ दिये कर दान रे। कहत कथीर सुनो भाई साधो, कंचन निपजत सान रे॥

# **४३. राग हमीर-तीन ता**ल

गुरुविन कोन बतावे बाट, बडा विकट यमघाट ॥धु०॥ श्रांति की पहाडी नदिया विचमो अहंकार की छाट ॥१॥ मदमत्सर का मेह बरसत माथा पवन बहे दाट ॥२॥ कहत क्रमीरा सुनो भई साधी नमीं तरना यह घाट ॥३॥

#### **४४. राग विद्याग-तीन त**ाल

नहीं छोड़ं रे बाबा रामनाम,

मेरो और पढन सो नहीं काम ॥ शु॰ ॥
प्रहलाद पठाये पढन झाल,
संग सखा बहु लिये बाल ।
मोको कहा पढावत आलजाल,
मेरी पटिया पे लिख देउ श्रीगोपाल ॥ १॥
यह षंडामकें कह्यो जाय,
प्रहलाद बुलाये बेग घाय ।
तूराम कहन की छोड बान,
तुझे तुरत खुडालं कही मान ॥ २ ॥

मोको कहा सतावो बारबार,
प्रभु जल थल नम कीन्हें पहार ।
एक राम न छोड़ं गुरुहि गार,
मोको घाल जार चाहे बार डार ॥ ३ ॥
काड खड्ग कोप्यो रिसाय,
तुझे राखनहारो मोहि बताय ।
प्रभु खंब से निकसे हो विस्तार,
हरिणाकुश छेखो मख विदार ॥ ४ ॥
श्रीपरमपुरुष देवाधिदेव,
मक्त हेत नरसिंह मेख ।
कहे कबीर काऊ लखे व पार,
प्रहलाद उबारे अनेक बार ॥ ५ ॥

पठाये : मोकल्या; आलजाल : नकामा विषय बान : टेव; षंडामर्के : प्रहलाइना क्रिक्षागुरुनुं नाम गार : सोगंद; काऊ : कोइ

### ४५. ंशर्व शैरवी-सीन तास

तिनि शिनि शिनि शिनि शिनि विमी चद्रिया ॥ विनी चद्रिया, विनी चद्रिया ॥ शु॰ ॥ आठ कमल दस चरका डोले पांच तत्त गुन तिनी चद्रिया ॥ १ ॥ साइंको सीयत मास दस लगे ठोंक ठोंक कर विनी चद्रिया ॥ १ ॥ सो बाद्र गुर नर मुनि ओडी ओडी के मेली किनी चद्रिया ॥ ३ ॥ दास कर्वीर जतन सो ओडी ज्यों की त्यों धर दीनी चद्रिया ॥ ४ ॥

साइंको: माळिकने; सीयत: शीवतां

#### १६. राग बरवा काफी-सीक ताल

जन्म तेरो बातो में बीत गयो ।
तेने कबहुं न कृष्ण कहाो ॥ शुक् ।
पांच बरस का आला भोला अब तो बीस भयो ।
मकरपर्वासी माया कारन देश विदेश गयो ॥ १ ॥
तीस बरस की अब मित उपजी लोभ बढे नित नयो
माया जोरी लाख करोरी अजहुँ न तृप्त भयो ॥ २ ॥
पृद्ध भयो तब आलस उपजी कक नित कष्ठ रह्यो ।
साधु कि संगति कबहुँ न कीनी विरथा जन्म गयो ॥३॥
यह संसार मतलब का लोभी झूँठा ठाट रच्यो ।
कहत कबीर समझ मन मूरख तु क्यों मूळ गयो ॥४॥

तेने : तें; करोरी : करोडी

# ४७. राग पिल्-दीपचंदी

इस तन घन की कैान बडाई।
देखत नैनों में मिटी मिलाई ॥ धुव॰ ॥
अपने खातर मेहेल बनाया।
आपहि जा कर जंगल सोया ॥ १ ॥
हाड जले जैसे लकरि की मोली।
बाल जले जैसी घास की पोली ॥ २ ॥
कहत कवीरा धुन मेरे गुनिया।
आप मुचे पिछे इन गई दुनिया ॥ ३ ॥

पोकी : पूछी

# ४८. राग समाज—धुमाली

भजो रे भैया राम गोविंद हरी ॥ धुव॰ ॥
जप तप साधन कछु नहिं लागत
खरचत नहिं गठरी ॥ १ ॥
संतत संपत छुख के कारण
जासे भूल परी ॥ २ ॥
कहत कविंरा ज्या मुख राम नहिं।
वो मुख धूल भरी ॥ ३ ॥

#### **४९. राग तिछंग**~तीन ताछ

साहब को मिहीं होये सो पाने—टेक.

मोटा सूत दिया कोरिया घर मिहीं मिहीं गुहरावे,

मोटे सूत का ताना ताने मिहीं कहांसे पावे ॥साहिब०॥

माटी मोटी है कुम्हरा घर दो चारि छात लगावे

मिहीं मिहीं वाके करि हारे भव बाह चाक चढावे ॥साहिब०॥

शकर बिखरी रेत में संतो कुंजर मुख नहिं आवे

मान बहाई छोड दे बंदे चिउंटी हो चुनि लावे ॥साहिब०॥

बहा होय सत्कर्म करे और सब पर अदल चलावे

कहें कबीर जम आय गहेंगे तब तुमें कीन छुडावे॥साहिब०॥

मिहीं : नानुं, अदनुं; कोरिया : वणकर कुम्हरा : कुं-गर; सव : फरी

### ५०. राग आसा-दीपचंदी

ठाकुर तब घरणाई आसो।

उत्तर गयो मेरा मन का संशा

जब तेरा दरशन पायो।। ध्रुव॰।।
अनवोलत मेरी विरथा जानी

अपना नाम जपायो।

दुख नाठे छुख सहज समायो।
अनंद अनंद गुण गायो।। १।।
बांह पकढ कढ लीने अपने
गृह अंध कूपते मायो।
कहु नानक गुरु बंधन काटे
विदुरत आन मिलायो।। २॥

संशा: संशय; विरथा: व्यथा; नाठे: नाम्र पाम्या मायो: अंदर; निखुरत: निखुटा पढेलाचे

#### ५१. राग मञ्हार-तीन ताल

साधी मन का मान त्यागी।

काम कोध संगत दुर्जन की ताते अहनिस भागी।।धु०।।

मुख दुख दोनों सम कर जाना और मान अपमाना।

हर्ष-शोक ते रहे अतीता तिन जग तत्व पछाना।।१।।

अस्तुति निंदा दोऊ त्यागे खोज पद निरनाना।

जन नानक यह खेळ कठिन है किनहूं गुरुमुख जाना।।२।।

अतीता : पेठीमेर; अस्तुति : प्रशंसा

### ५२. राग शंकरा-तेषर।

बिसर गई सब तात पराई ।

जबसे साधू संगत पाई ॥ धुव ॥

निर्दे कोई वैरी निर्दे नेगाना,

सकल संग हमरी बन आई ॥ १ ॥

जो प्रभु कीन्हों सो भला कर मान्यो,

यह सुमित साधु से पाई ॥ २ ॥

सब में रम रहा प्रभु एकाकी,

पेख पेख नानफ निह्साई ॥ ३ ॥

नेगाना:परायो; पेख:देख: एकाकी:एकलो

# ५३. राग दुर्गा-तीन ताछ

रे मन राम सों कर प्रीत ॥ धु॰ ॥ श्रवण गोविंदगुण सुनो अरु गाउ रसना गीत ॥ ९ ॥ कर साधुसंगत सुमिर माधो होय पतित पुनीत ॥ २ ॥ कालव्याल ज्यो प्रस्यो डोके मुख पसारे मीत ॥ ३ ॥ कहे नानकः राम भज के जात अवनर बीत ॥ ४ ॥

कारुव्यारु : काळसर्प; गीत : मित्र

#### ५४. राग बीहाग—तीन तास

नाम जपन क्यों छोड़ दिया ?

कोध न छोड़ा झूठ न छोड़ा ।

सत्यवचन क्यों छोड़ दिया ॥ ध्रुव ॥

झुठे जग में दिल ललचा कर ।

असल वतन क्यों छोड़ दिया ?

कौड़ी को तो खुब सम्हाला ।

लाल रतन क्यों छोड़ दिया ॥ १ ॥

जिहि सुमिरन ते अतिसुख पाने ।

सो सुमिरन क्यों छोड़ दिया ?

खास्रस इक भगवान भरोसे ।

तन मन धन क्यों न छोड़ दिया ॥ २ ॥

# ५५. राग कोशिया-विश्ववित तीन ताल

ं सुमरन कर ले मेरे मन ।

तेरि बिति जाति उमर हरनाम बिन ॥ धुव ॥
कूप नीर बिन, धेनु क्षीर बिन, मंदर दीप बिन,
जैसे तरुवर फंड बिन हीन, तैसे प्राणी हरनाम बिन ॥१॥
देह नैन बिन, रैन चंद्र बिन, धरती मेह बिन,
जैसे पंडित वेदविहीन तैसे प्राणी हरनाम बिन ॥ २ ॥
काम क्रोध मद लोग निहारो छांड दे अब संतजन ।
कहे नानकद्या सुन भगवंत या जगमें नहिं कोई अपन ॥३॥

# ५६. राग भूपाछी-तेवरा

अपनो निज पद देत बिल को,
दान मांगत बाल होको ॥ धु०॥
बदु कपट जब समज किव को,
माँगे सो मत दे तो यब हिं रख बाको।
भूव तीन पद की मांगे बामन,
हँसके नृप बोले अर ले धन।
भयो त्रीविक्रम, कियो पदक्रम,
एक महीपर, बिजे को अंबर।
बैज़ के प्रभु त्रिजे को शिर पर॥ अपने ०

पदकम: पगलुं भरवुं; अंबर: आकाश्च

### ५७. राग छाया कार्किगडा-तीन ताल

बंधन काट मुरारी हमरे बंधन काट मुरारी।
प्राह गजराज छडे जल भीतर छे गयो अंबू मँझारी।।धु॰॥
गज की टेर सुनी यहुनंदन तजी गरुढ असवारी।।९॥
पांचाली प्रभु कारण मारे पग धार्यो गिरिधारी।
पट शठ खेंचत निकसत नाहीं सकल सभा पचहारी॥२॥
वरणस्पर्श परमपद पायो गैतिम ऋषि की नारी।
गणिका शबरी इन गति पाई बैठ विमान सिधारी।।३॥
मुन सुन सुयश सदा भक्तन को मुख सो भजो इक बारी।
बिधिचंद द्रशन को प्यासो लीजिये सुरत हमारी।।४॥

पट : वक्ष: शठ : दुःशासन, दुष्ट

# ५८. तम सिंघ काफी-दादरा

नाम को अधार तेरै नाम को आधारा ॥ थु॰ ॥
मेरी मेरी करत फिरत दिन हि रैन सारा ।
नेजर भर के देख प्राणि धुंद का पसारा ॥ नाम॰ ॥ ९ ॥
अमुना में गेंद गिरी ग्वाल बाल हारा ।
कालिनाग नाथ लिनो कृष्ण भयो कारा ॥ नाम॰ ॥ २ ॥
राजा बलि के द्वारे ठांडे नामन रूप धारा ।
वीस भुजा रावण की छिन में काट डारा ॥ नाम॰ ॥ ३ ॥
मधुरा में जन्म लिनो गोकुला सिधारा ।
कंस को निरवंश किनो मोर मुगुटवारा ॥ नाम॰ ॥ ४ ॥

रैन : रात्रि; ठाडे : उमा; सिधारा : तिधान्या नाय ठीनों : नाध्यों

#### ५९. राग मालकंस-इपताल

धर्ममिण मीन, मर्यादमणि रामचंद्र ।
रसिकमणि कृष्ण और ते माणि नरहरि ॥
कठणमणि क छ, वल-विपुलमणि वाराह,
छलनमणि वामन, देह विक्रमधरि ॥ १ ॥
गिरिनमणि कनक गिरि, उद्धिनमणि झीरनिधि,
सरनमणि मानपर, नदिनमणि सुरसरी ॥ २ ॥
खगनमणि मरु, हुगनमणि कल्पतर ।
कपिन मणि हनुमान्, पुरिनमणि अवधपुरी ॥ ३ ॥
सुभटमणि परद्युधर, कांत मणि चक्रवर,
शक्तिमणि पार्वति, जान शंकरवरी ॥ ४ ॥
भक्तमणि प्रस्ति, जेममणि राधिके,
मणिनकी माळ गुद्ध कंठ कान्हर धरी ॥ ५ ॥

मर्यादमणि: मर्यादाना आदर्श; कमट: काचको सरन: तळाव; कांत: चक; गुह: गुंधीने

### ६०. राग भीमपलासी तीन तास्र

रुमत बूत्र दित्र खोज पियारे, आशक हो कर सोना क्या? जिन नैनों से नींद गँ। है तिक्या लेफ बिछाना क्या? ॥१॥ इ.जा सूत्रा राम का दुकड़ा चिकना और सलोना क्या? ॥२॥ इ.ज. दुका सूत्रा राम के सारग सीस दिया फिर रोना क्या? ॥३॥

चिकनाः चीचो । सङोनाः शाक राइतां इ०

#### ६१. राग विलावल-शप ताल

प्रबल हि शाम अब, दुर्बल हि देख जन । झट हि पट झपट कर गज बचायो ॥ धु॰ ॥ गोप ही ग्वाल को, राख लियो गिरिधर । इंद्र को मान छिन में घटायो ॥ १ ॥ नरहिर रूप धरे, वरिह सब परिहारो । दास प्रल्हाद पर यों नमायो ॥ २ ॥ चकधर द्स हिर प्रेम के वश मये । गोपिधर चोर के दृश पायो ॥ ३ ॥

## ६२. राग बागेश्री शुमरा ताल

टेर सुनो ब्रजराज दुलारे,
दीन मलीन हीन शुभगुण सो,
आय पऱ्यो हूं द्वार तिहारे ॥ टेर॰ ॥
काम कोभ अति कपट लोभ मद
सोहि माने निज प्रीतम प्यारे,
अमत रह्यो इन संग विषयन में
तुर पदस्मलन मैं सर धारे ॥ टेर॰ ॥

टेर: पोकार

## ६३. राग तोडी-तीन ताल

अवगुण मेरो कीजे हिर माफ ।
अब कीजे माफ । अब कीजे माफ ।। धु॰ ॥
तिहारे चरण शरण आयो हूं
अविनाशी जानि प्रवस्त अप्रताप ॥ १ ॥
जैसे हि तैसो तिहारो हि किंकर,
मन वच कमें करी जपूं नित जाप ।
प्रेमानंद कहें नाथ, मेरो कही ग्रहो हाथ,
उर शीस पर धरो चरनछाप ॥ २ ॥

### ६४. राग विद्याग-तीन तास

बिसर न जाजो मेरे मीत, यह वर मांगू में नीत ॥ष्टु॰।
म मितमंद कछु निह जानू, निह कछु दुम स्म हीत।
बाह गहे की लाज तुमको, तुम संग मेरी जीत ॥९।
दुम रीक्षो ऐसो गुण नाहीं, अवगुण की हूं भीत ।
अवगुण जानि विसारोगे जीवन, होकंगी में बहुत फजीत।।२।
मेरे हढ भरोसो जिय में, तांजहीं न मोहन प्रीत ।
जन अवगुण प्रभु मानत नाहीं, यह प्रव की रीत ॥३।
दीनकंधु अति मृदुलसुमाऊ, गाऊं निसदिन गीत ।
प्रेमसकी समझं निह कंडी, एक भरोसो विश्व ॥४

मीतः मित्रः, भीतः नित्यः, गहेकीः पक्षडेकानी

### ६५. राग तिछंग-तीन ताछ

मैं तो बिरद भरोसे बहुनामी । सेवा सुमिरन कछुवे न जानूं, सुनियो परम गुरु स्वामी॥धु०॥ गज अरु गीध तारि है गणिका, कुटिल अजामिल कामी ॥१॥ एहि साख श्रवणे सुनि आयो, बरण शरण सुख्धामी ॥२॥ प्रेमानंद तारो के मारो, समस्य अंतरयामी ॥ ३॥

विरद: टेक; प्रतिज्ञा

## ६६ राग भैरवी तीन ताल

हो रसिया मैं तो शरण तिहारी,
निह साधन बल बचन चातुरी
एक मरोसो वरणे गिरिधारी ॥ धु॰ ॥
कडुइ तुंबरिया मैं तो नीच भूमि की
गुण-सागर पिया तुम हि संवारी ॥ १ ॥
मैं अति दीन बालक तुम शरन
नाथ न दीजे अनाथ बिसारी ॥ २ ॥
निज जन जानि संमालोगे प्रीतम
प्रेमसस्त्री नित जाऊं बलिहारी ॥ ३ ॥

कडुइ तुंबरिया: कटवी तुंबढी

### ६७ राग गासा-तीन ताछ

कथी सी मूरत इस देखी, शिव सनकादि सकठ मुनि दुर्रुभ ब्रह्म इंद्र निह पेखी ॥ ध्रु॰ ॥ खोजत फिरत युगोयुग जोगी योग जुगत ते न्यारी, सिद्धि समाध स्वपन निहं दरसी मोहनि मूरत प्यारी ॥ १॥

पेखी: देखी

नाथ यती छड़ जोगी खैगम

हुंद रहे बन माही,

मेक घरे घरति अमिहारे

तिनहूं दरसी नाहीं ॥ २ ॥

निगम आगम विमला यश गावे

रहत सहा दरवारी,

तिलमर पार बार नहिं पायो

कहि कहि नेति पुकारी ॥ ३ ॥

सो हम गृह गृह नाच नवाई

तनक तनक दिंघ देखे

रामदास हम रंगी श्यामरंग

जाहु योग घर लेके ॥ ४ ॥

## ६८ राग भैरवी-दाइरा

रचा प्रभु तूने यह ब्रह्मांड सारा ।
प्राणों से प्यारा तू ही सबसे न्यारा ॥ भुणाः
तू हि भाई बंधु तू हि जगतजननी ।
सकल जगत में एक तेरा पसारा ॥ १ ॥
धर्म दूध से माता तुम इमको पालो ।
देशो खोल विद्या का अपने भंडारा॥ २ ॥
नमा कर सीस प्रभु विनती हमारी ।
देशो दान भक्ति का होवे विस्तारा॥ ३ ॥

## ६९. राग भैरवी-तीन ताल

है जग-त्राता, विश्व-विधाता,
है खुल-शान्तिनिकेतन है।
प्रेम के सिंधो, दीन के बंधो,
दुःल-दरिद्र-विनाशन है।। धु०॥
नित्य, अखंड, अनंत, अनादी,
पूरण ब्रह्म, सनातन है।
जग-आश्रय, जगपित, जगवंदन,
अनुपम, अलख, निरंजन है।
प्राणसखा, त्रिभुवनप्रतिपालक,
जीवन के अवलंबन हे॥ १॥

## ७०. राग तिसक कामोद-दीपचंदी

नाथ कैसे गज को बंध छुडायो यही अचरज मोहिं आयो ॥ टेक ॥ गज और प्राह लडत जल भीतर, रुडत लडत गज हाऱ्यो । जव-भर सूंड रही जल ऊपर । तब हरिनाम पुकाऱ्यो ॥ नाथ० ॥ १॥ शबरी के बेर सुदामा के तंदुल, रुचि रुचि भोग स्मायो । द्रयोधन का मेवा त्यागो. साग विदुरघर खायो ॥ नाथ॰ ॥ २ ॥ पैठ पाताल कालि नाग नाध्यो. फण पर नृत्य करायो । गिरि गोबरधन कर पर धार्यो, नंदघर लाल कहायो ।। नाथ० ।। ३ ।। अधासर मार्यी बकासुर मार्यी, दावानल पान करायी । खंभ फोड हिरणाकुस मार्यो. नरसिंग नाम घरायो ॥ नाथ० ॥ ८ ॥ अजामील गज गणिका तारी, दुपदी को चीर पुरायो। पयपान करत पूतना मारी, कुब्जाको रूप बनायो ॥ नाथव ॥ ५ ॥ कीरव पांडव को युद्ध रचायो,
कीरव को मार हटायो ।
दुर्योधन को मान घटायो,
मोहे भरोसो आयो ॥ नाय० ॥ ६ ॥
सब सिख्यन मिलि कंगन बांध्यो,
रेशम गांठ वंधायो ।
छूटे नहीं राधाजी को कंगन,
केसे गोवरधन उठायो ॥ नाथ० ॥ ७ ॥
जोगी जाको ध्यान धरत है,
ध्यान धरत नहीं आयो ।
सूरदास प्रभु तिहारे मिलन को,
जसोदा की धेनु वरायो ॥ नाथ० ॥ ८ ॥

पैठः पेसीने; कंगनः चूडी

### ७१. राग कालिंगडा−तीन ताल

प्राणि तू हर सों डर रे।
तू क्या रहा निडर रे ॥ ध्रु॰ ॥
गाफिल मत रहे चेत सवेरा, मन में राख फिकर रे।
जो कुछ करे वेग सू कर ले, सिर पर काल जबर रे॥१॥
काले गोरे तन पर भूला, तन जायेगा जर रे।
यम के दूत पकर कर धीसे, काढे बहुत कसर रे॥२॥
वजिकसोर प्रभुपद—नोहा चढ भासागर को तर रे।
हिर भज हिर भज हिर भज प्राणी हिर्भजन तू कर रे॥३॥

## ७२. राग पहाडी झिजोटी-ताल घुमाळी

वो कहां प्रभु अगम अपारा अरु कहां तू मुग्ध गंवारा । धु॰॥
जिनके गुण रवी सकारे, शिक्ष वायू अग्नि सितारे ।
षडऋतू और बन सारे, गा गा के नेति पुकारे ।
गये गुजर अनंत महंत योगी, सुर संत अंत न निकारा ॥१॥

गंवारा: गमार; सकारे: स्वीकारे

अल पर जमीन ठहरा के; अस्मान अधर लटका के। सब नियमित रहे बला के। कइ कोटि कोस से दूर, जमक रहा नूर । हकम के द्वारा ॥ २ ॥ कहां पर्वत शिखर के ऊपर, कर दिये खडे जहां तहवर। उनको भी वहां निरंतर, पहुंचावत है जीवनसर । चीर्ट को तो कनकन का, हस्ति को मन का देननहारा ॥३॥ क्या अद्भत खेल बनाया, पत्थर से पानी बहाया । कांटों में फुल समाया, लकडी से फल निपजाया । एक तत्त्व से मानव जैसे, पुतले कैसे बनाये हजारा ॥ ४॥ प्रथ्वी यदि पत्र बनावे, सागर हवात हो जावे। बनधूक्ष की कमल चलावे. गुण लिखते पार न पावे। सब हो कर रोम जबान, करे यदि गान, न लगे सुमारा ॥५॥

अविनक्षर: पाणी; चीटीं: कीडी; रोम: केश; कवान: जीम

#### CÉ

## ७३. गजल

दै बहारेबाग दुनिया चंदरोज़ । देख को इसका तनाशा चंदरोज़ ॥ ऐ मुसाफिर कृच का सामान कर । इस जहां में है बसेरा चंदरोज़ ॥ पूछा छक्रमां से जिया तू कितने रोज़ ।

दस्ते इज्रत मलके बोला चंदरोज़ ॥

बाद मदफन् कब में बोली कज़ा ।

अब यहां पे सोते रहना चंदरोज़ ॥

फिर तुम कहां और मैं कहां ऐ ! दोस्तों ।

साथ है मेरा तुम्हारा चंदरोज़ ॥

क्यों सताते हो दिले बेजुर्म को ।

जालिमों, है ये ज़माना चंदरोज़ ॥

याद कर तू ऐ नजीर कबरों के रोज़ ।

जिंदगी का है भरोसा चंदरोज़ ॥

बहारेबाग दुनियाः ससारनो ल्हानोः वन्दरोझः वार दहाडाः सामानः तैयारीः बसेराः वासोः छक्तमाः छक्तमानहकीम, उद्दंमां धन्वंतरीः दस्तेमलकेः हाथघसीनेः बाद मदफन्ः दफनाञ्याबादः कुजाः मोतः बेजुमः निरपराध

#### ७४. गजल

अगर है शौक मिलने का तो हरदम को लगता आ!
जला कर खुदनुमाई को भसम तन पर लगता आ!
पकडकर इच्क की झाड़ सफा कर एज रे दिल को।
हुई की धृल को लेकर मुसक्षे पर उडाता आ!
मुसल्ला फाड तसनी तोड कितानें डाल पानी मैं।
पकड दस्त तू फिरक्तों को गुलाम उनका कहाता आ!
न मर भूखान रख रोजान जा मस्जद न कर सिजदा।
न जू का तोड दे कूजा शराने शौक पीता जा!
हमेशा खा हमेशा पी न गफलत से रहो इकदम !
नशे में सेर कर अपनी खुदी को तू जलाता जा!

न हो मुक्षां न हो बम्मन् दुई को छोब कर पूजा। हुकभ है शाह कलंदर का अनलहक तू कहाता जा॥ कहे मनसूर मस्ताना हक मैंने दिल में पहचाना। वही मस्तों का मयखाना उसीके बीच खाता जा॥

लो: ध्यान; श्रुद्युमाई: अहंकार; दुई: द्वैत;
मुसला: कर्मकांड; तसबी: माळा; कितावें: शास्त्रोनां
पोधां; दस्त: हाथ; सिजदा: सेजदो, घुंटणीए पड्युं;
बजु: निमाज पहेलां हाथ मो धोवां; क्जा: करवो,
सुरई; शरावेशीक: ईश्वरी प्रेमक्पी शराब;
नशेमें: ईश्वरी प्रेमनी मस्तीमां; सेर: सहेल;
सुदी: अहंकार; अनलहक: सोऽहम्; हक: सत्य;
मयस्त्राना: पीठुं, श्रराबस्तानं

## 🖦 राग भैरवी-तीन ताल

माई सरस्वनी शारदा।
विद्यादानी द्यानी दुःखहरनी,
जगतज्ञननी ज्वालामुखी माता।। खु०।
कीजे सुदृष्टि सेवक जान इतनो,
खपनो कर बस्स दीजे,
ताल तान कर सुद्वाग बुध अलंकार ॥

## ७६, राग विद्वारी-तीन तास

जय जगदीश हरे। भक्तजनों का संकट छिन में दूर करे। जो ध्यावे फल पावे, दुख विनसे मन का ॥धू०॥ पुरुषसंपति गृह आवे कष्ट मिटे तन का ।

मात पिता तुम मेरे शरण गृहूं किसकी ।

तुम बिना और न दूना आस करू जिसकी ॥ १ ॥

तुम पूरण पंभातमा तुम अंतर्गमी ।

पारमदा परमेश्वर तुम सबके स्वामी ।

तुम करुणा के सागर, तुम पालनकरता ।

मैं मूरख बल कामी, फूपा करो भरता ॥ २ ॥

तुम हा एक अगोचर मबके प्राणपती ।

किसविध मिल्लं गुस है तुमको मैं कुमती ॥

दीनबंधू दुखहरता टाकुर तुम मेरो ।

अपने हात उठावो द्वार पर्यो तेरो ॥

विषय विकार मिटावो पाप हरो देवा ।

श्रदा मिक बढावो संतन की सेवा ॥ ३ ।

गहुं : पकडुं; भरता : पालनकर्ता; गुसाई : स्वामी, मालिक

# ७७ राग अडाणा-झुमरा

नैया मेरी तनक सी बोझी पाथर भार । चहुँ दिश्चि अति भोरे उठत केवट है मतवार ॥ केवट है मतवार नाव भँझधारिहं आनी । आँथी उठत प्रचंड तेहुँ पर बरसे पानी ॥ कह गिरिधर कविराय नाथ हो तुमहि खेवैया। उठहि दया को डाँड घाट पर आवे नैया ॥

नैयाः नावः तनकः नानीः; बोझीः लादी भोरेः वसळः, केवटः मांझीं, खारवोः; मनवारः मत-वालो, पागलः; मॅझघार्ः १ः प्रवाह वक्षोयचः; भाषीः नावाझोडुः; खेवयाः नाविक,कर्णधारः; डाँडः हुकेसुं

# ७७ राग अडाणा-शुमरा

नैया मेरी तनक सी बोझी पाथर भार ।
बहुँ दिशि अति भोंरे उठत केवट है मतवार ॥
केवट है मतवार नाव मँझधारिहं आनी ।
आँधी उठत प्रचंड तेहुँ पर बरसे पानी ॥
कह गिरिधर कविराय नाथ हो तुमहि खेवैया।
उठहि दया को डाँड घाट पर आवै नैया ॥

नैया: नाव; तनक: नानी; बोझी: लादी भोरे: वमळ; केवट: मांझीं, खारवो; मनवार: मत-वालो, पागल; मॅझधारीं: प्रवाह वचीवच; माँधी: नावाझोडुं; खेवमा: नाविक,कर्णधार; बाँड: हुछेसुं

### ७८ राग विद्याग तीन ताल

तंत समागम कीजे हो, निशक्ति ॥ ध्रुव० ॥ मान त्यजी सतन के मुख से, प्रेम-सुधारस पीजे हो ॥१॥ अंतर कपट मेट के अपना, के उनकुं मन दीजे हो ॥२॥ मबदुख टरे ६ वरे सब दुष्ट्रत, सब विधि कारज छीजे हो ॥ ३ ॥

अक्षानंद् चंत की छोवत, जन्म सफक करि छीजे हो ॥४॥

नेदके : मदावीने क : अमे बरे : बळे छोड़े : सिद्ध था।

## ७९, राग काफी-<sup>त</sup>ाने ताल

संत परम हिनकारी, जगत मांही ॥ ध्रु० ॥
प्रभुपद प्रगट करावत प्रीति, मरम मिटावत भारी ॥१॥
परम कृपाल सकल जीवन पर, हरि सब सबदुखहारी ॥२॥
त्रिगुणातीत फिरत तन, त्यागी रीत जगत से न्यारी ॥२॥
प्रक्षानंद संतन की सोबत, मिलत है प्रकट मुरारी ॥४॥

## ८० राग देस-तेवरा

कोई वन्दो कोई निन्दो कोई कैसे कहो रे । रचुनाथ साचे प्रीत बांघी होय तैसे होय रे ॥धु०॥ चंद्र सूर्य जिमी ज्योत, स्तंभ बिन आकाश रे ॥ जल ऊपर पाषाण तारे क्यों न तारे दास रे ॥ ९ ॥ जपत शिवसनकादि मुनिजन नारदादि संत रे । जन्म जन्म के स्वामी रघुपति दास ज्ञानि जस्चंत रे ॥२॥

जिमि जेवा

## ८१. राग भरव-धमार

भाज मिल सब गीत गावी

उस प्रभू के धन्यवाद ॥

जिसका यश नित्य गाते हैं गंधर्व—

मुनिगण धन्यवाद ॥ धु॰

मंदिरों में, कंदरों में, परवतों के

सिखर पर ।
देते हैं लगातार सो सो बार मुनिवर

धन्यवाद ॥ १॥

कंद्रों : गुफाओ; डागातार : रातदिवस

## ८२. राग बहार-ताल विलंबित तीन ताल

अब हों कासो दैर करों।

कहत पुकारत प्रभु निज मुख ते।
घट घट हो विहरों॥

आपु समान सबै जग ठेखो।
भक्त न अधिक डरों।

श्रीहरिद्रास्त कृपा ते हरि की
नित निर्मय विचरों ॥ १॥

हों : हु; कासों : केनी ओडे

## ८३. राग भैरव-तीन ताल

नंद-भवन को भूखन माई ।

यशोदा को लाल वीर हलधर को
राधारमन परम-सुखदाबी ॥ ध० ॥
शिव को धन संतन को सर्वस
महिमा वेद पुरानन गाई ।

दंद्र को इंद्र देव देवन को
बहा को बहा आधक अधिकाई ॥ १॥
काल को काल ईश ईशन को
अति हि अतुल तोल्यो नहिं आई
नंदरास को जीवन गिरिधर
गोक्रल-गाम को कुँवर कन्हाई ॥ २॥

भूखन: भूषण, घरेणुं

#### ८४. राग सारंग-तीन ताछ

दरशन देना प्रान पियारे । नंदलाला मेरे नैनों के तारे ॥धु०॥

दीनानाथ दयाल सकलगुण, नविकशोर सुंदर मुखवारे ॥ १ ॥

मनमोहन मन स्कृत न रोक्यो, दरसन की चित चाह हमारे ॥ २ ॥

रिसिक्त खुशाल मिलन की आशा ॥ निशिदिन सुमरन ध्यान लगा रे ॥ ३

#### ८५. राग बीमास-तीन ताल

जाग जीव सुमरण कर हिर को

भोर भयो है भाई रे।

सतगृह ज्ञान विचार कहत हैं
चेतो राम दुहाई रे॥ १।

सोवत सोवत जनम ब्यतीतो
आप शरणे आई रे
चेत न भोरे जाग न जोयो
हाई मूझ गंवाई रे॥ २॥

सोता सो नर खोता विभूती
विसत चोर छे जाई रे।

जिन जाग्या हिर सुमरण छाग्या
प्राण परम चित पाई रे॥ ३॥

ना कोई तेरो सजन सनेही

ना कोई बेन न आई रे

जम की मार पढ़े जब रोवे

तब तो कौन सहाई रे ॥ ४॥

मात पिता कुल लोग लगाई

स्वारथ मिले सगाई रे ॥

सुमरण विना संग नहिं कोई

जीव अकेलो जाई रे ॥ ५॥

अषमीचन भवहरण मुरारी

बढ़े बरण-शरण आई रे ॥

जिन सहजराम मज रामसनेही

दुखमेटन मुखदायी रे ॥ ६॥

भोर : सवार; व्यतीतो : वीत्यो; विसत : घन, वित्त; यित : स्थिति; सहाई : मदद करनार; छगाई : स्नी; अधमोचन : पापनिवारक; दु:खमेटन : दु:ख मटाहनार;

## ८६ राग बीभास-शीपचंदी

अकल कला खेलत नर ज्ञानी जैसे हि नाव हिरे फिरे दशे दिश धुव तारे पर रहत निशानी ॥ धु॰ ॥ चलन वलन अवनी पर वाकी
मन की सुरत अकाश ठहरानी
तत्वसमास भयो है स्वतंतर
जैसे हिम होत है पानी ॥ —अकल० ॥ १॥
छटी आदि अंत नहिं पायो

छूटी आदि अंत नहिं पायो जइ न सकत जहाँ मन बानी ता घर स्थिती अई है जिनकी कहि न जात ऐसी अकथ कड़ानी ॥—अकल**०** । २ ॥

अजब खेल अदभूत अनूपम जाकू है पहेचान पुरानी गगनहि गेव भया नर बोले एहि अखा जानत कोइ ज्ञानी ॥—अकल०॥३॥

## ८७ राग देश-तीन ताल

तुही एक मेरा मददगार है,
तेरा आसरा मुझको दरकार है ॥ घु० ॥
किये मैंने अपराध बख्शो सभी
नहिं जिनका कुछ भी शुम्मार है ॥ १ ॥
कह पतित तारे सुनाऊं मैं क्या क्या
बताने में ब्रह्मा भी छाचार है ॥ २ ॥
भगतराम भी दर तेरे पै पडा ।
तु चाहे तो अब ही बेडा पार है ॥ ३ ॥

बस्शो: बक्षी दो, माफ करो: दर: बारणुं, दरवाजो;

## ८८ राग विद्याग—तीन तास्र

चेतन अब मोही दर्शन दीजे। तुम दर्शन शिव युख पामीजे, तुम दर्शन भव छीजे ॥ चेतन०॥१ः।

तुम कारन तप संयम किरिया, कहो कहांलों कीजे ? तुम दर्शन बिनु सब या जूठी, अंतर चित्त न भीजे ॥ चेतन०॥२॥ किया मूडमित कहे जन कोई, ज्ञान और को प्यारो, मिलत भाव रस दोउ न भाखे, तू दोनों ते न्यारो॥ चेतन०॥३॥

सब में है और सब में नाहीं,
पूरन रूप अकेटी,
आप स्वभावे विकस रसतो.

तू गुरु अरु तू चेलो ॥ चेतन० ॥ ४ ॥

अकल अलख प्रभु तू सब रूपी, तू अपनी गति जाने, अगम रूप आगम अनुसारे, सेवक सुजस बखाने॥ चेतन•॥५॥

## ८९ राग तिलग-तीन ताल

जब लग **डपशम** नाहीं रति तब लग जोग धरे क्यों होवे, नाम धरावे जति ॥ जब**०**॥ ९ ॥

कपट करे तूब हुविध भांते, क्रोधे जले छाति ताको कल तूक्या पावेगो, ग्यान विना नाहीं बती ॥ जब० ॥ २ ॥

मूल तरस और धूप सहत है, कहे तु ब्रह्मवर्ती ५ केलवे माया मंडे, मनमें धरे व्यक्ति ॥ जब०॥३॥ भस्म लगावत ठाढो रहेवत, कहत हे हुं वसती जंत्र भंत्र जडी बूटी मेपज, लोभ वश मूढमति ॥ जब० ॥ ४॥

बडे बडे बहु पूर्वधारी, जिनमें शक्ति हती सो भी उपशम छोडी बिचारे, पाये नरक गति ॥ जब० ॥ ७, ॥

कोउ ग्रहस्थ कोउ होने नैरागी, जोगी भगत जित अध्यातम भाने उदासी रहोगे, पानेगो तथ ही मुगति

श्री नयविजय विद्युधवर राजे, जाने जग कीरति श्री जसाविजय उपझाय पसाये, हेम प्रभु सुख संतति ॥ जव०॥ ७॥

बती: कुंमणुं फळ केलवे: मेळवे मंडे: आचरे मेषज: औषधि उपझाय: उपाधकाय

#### ९० राग नट-तीन ताल

अजब जीत है तेरी हो आतम,
अजब जीत है तेरी।

तू परमातम तू परमागम, लबधि रिद्धि सब तेरी। हो ०॥ १॥

सिद्धि बुद्धि है तू सिद्धि साथक, तू गुन कुनुम चंगोरी

तेरा गुन गोरस गुनने को, मुदित मई मित मेरी।। हो ०॥ २॥

चिदानन्द चेतन तू चातुर, सुरति सुद्ध तू है चेरी

मूलो कहा भमे या भव में, मई अनंती फेरी।। हो ०॥ ३॥

दूर नहीं या भट में तोहे सब, ब्रह्म ज्ञान की सेरी

माया मोह तिमिर दल ज्ञान कला गित घेरी।। हो ०॥ ४॥

विनय स्वरूप संभारो अपनो, दुमैति दूर उखेरी
आपहीं अपसा आप विचारो, मुगति भई अब मेरी।। हो ०॥ ५॥

#### ९१ राग धनाश्री—तान ताल

अब हम अमर भये न मरेंगे।
या कारन मिथ्यात दियो तज, क्यों कर देह धरेंगे।।अ०।।१।।
राग दोष जग बंध करत है इनको नाश करेंगे
मच्यों अनंत काल ते प्रानी सी हम काल हरेंगे।।अ०॥२॥
देह बिनाशी हूं अविनाशी अपनी गति पकरेंगे
नासीनासी हम थीरवासी, चोखे व्है निखरेंगे।।अ०॥३॥
मच्यो अनंतवार बिन समज्यो अब सुखदु:ख बिसरेंगे
आनन्द्धन निनट निकट अक्षर दो नहीं समरे सो मरेंगे

## ९२ राग केदार—तीन ताल

राम कहो रहमान कहो कोउ, कान कहो महादेव री पारसनाथ कहो कोउ ब्रह्मा, सकल ब्रह्म स्वयमेव री ।शाम। भाजनमेद कहावत नाना एक मृत्तिका रूपी री तैसे खंड कल्पनारोपित आप अखंड सरूप री ।शाम।।। निजपद रमे राम सो कहिये, रहिम करे रहिमान री करशे करम कान सो कहिये, महादेव निर्वाण री ॥राम॥ परसे रूप पार सो कहिये, ब्रह्म चिन्हें सो ब्रह्म री इह विधि साथो आप आनम्द्रचन, चेतनमय निकर्म री

## ९३ राग देस-तान ताछ

नहीं ऐसो जन्म बारंबार ।
क्या जानूं कछु पुण्य प्रगटे मानुसा अवतार ॥ धु० ॥
बढ़त पल पल घटत छिन छिन, चलत न लागे बार ।
बिरक्ठ के ज्यों पात दूटे लगे नहीं पुनि डार ॥ १ ॥
भवसागर अति जोग किहये विषम औली धार ।
सुरत का नर बांधे बेडा वेग उतारो पार ॥ २ ॥
साधु संतां ते गहंतां चलत करत पुकार ।
दास मीराँ लाल गिरियर जीवना दिन चार ॥ ३ ॥

मानुसाः मनुष्यनोः, विरछः दृक्ष औखीः आकरीः, तः ध्यान, वेगः जन्दीः, गहंतांः प्रहण करे छेः,

## ९४ राग तं।डी-ताल तेषरा

मन रे परिस हिर के चरन ॥

सुभग सीतल कमल कोमल त्रिविध ज्वालाहरन ।

जे चरन प्रहलाद परसे इन्द्र पदवी—धरन ॥ १ ॥

जिन चरन ध्रुच अटल कीनो राखि अपने सरन ।

जिन चरन ब्रह्मांड भेट्यो नखसिखों श्रीभरन ॥ २ ॥

जिन चरन प्रभु परिम लीने तरी गौतम घरन ।

जिन चरन कालीहि नाथ्यो गोपलीला करन ॥ ३ ॥

जिन चरन धरियो गोवर्धन गरव मचवा हरन ।

दाम भी भाँ लाल गिरुधर अगम तारनतरन ॥ ४ ॥

मधवा : इन्द्र

#### ९५ राग मांड-द।दरा

माई मैने गोविंद लीनो मोल। गोविंद लोनो मोल ॥﴿﴿ ॥ कोई कहे सस्ता, कोई कहे महंगा, लीनो तराजू तोल ॥१॥ कोई कहे घर में, कोई कहे बन में,राधा के संग किलोल ॥२॥ मीरां के प्रभु गिरधर नागर, आवत प्रेम के डोल ॥३॥

किलोल: कहोल

#### ९६ राग समाच-दादरा

मेरे तो गिरिधर गोपाल दूमरा न कोई ॥ घ०॥
जाके शिर मोर-मुकुट मेरो पित सोई ।
शंख चक गद्दा पद्म कंठ माल सोई ॥ १॥
तात मात सुत न भ्रात, आपनो न कोई ॥
छांड दई कुल की कान क्या करेगा कोई ॥ २ ॥
संतन संग बैठ बैठ लोक-लाज खोई ॥
अब तो बात फैल गई जाने सब कोई ॥ ३॥
असुअन जल सींच सींच प्रेम-बेल बोई ॥
भीरां प्रकु लगन लगी होनी हो सो होई ॥ ४॥

कान : मरजाद; अँसुअन : आंसू

# ९७ राग पहाडी खमाच-धुमार्छ।

मेरे राणाजी, मैं गोविंद-गूण गाना ॥ धु० ॥
राजा रूठे नगरी रक्खे अपनी, मैं हर रुठ्या कहां जाना ॥१॥
राणे मेजा जहर प्याला, मैं अमृत कह पी जाना ॥२॥
कविया में काला नाग मेजा, मैं शालग्राम कर जाना ॥३॥
मीरांबाई प्रेम-दिवानी, मैं सांविलिया वर पाना ॥४॥

## ९८ राग मालकंस-तीन ताळ

मोरी छागी लटक गुरु-चरनन की ॥ घु० ॥

चरन विना मुझे कछु नहीं भावे

. झूठ माया सब सपनन की ॥ १ ॥

भवसागर सब सूख गया है

फिकर नहीं मुझ तरनन की ॥ २ ॥

मोरां कहे प्रभु गिरिधर नागर

उलट भई मोरे नयन की ॥ ३ ॥

लटक : रढ

## ९९ सोरडा

जेहि सुमिरत सिधि होय,
गणनायक करिवरवदन ।
करी अनुप्रह सोई,
बुद्धिराशि शुभगुणसदन ॥
मूक होई वाचाल,
पंगु चढे गिरिवर गहन ।
जासु कृपासु दयाछ,
दवाँ सकळ कलिमलदहन ॥

#### 

विन काज आज महाराज लाज गई मेरी—

दुःख हरों द्वारिकानाथ शरन में तेरी:

दुःशासन वंश कुठार महा दुःखदाई—

कर पकरत मेरा चीर लाज नहीं आई—

अब भयो धर्म को नाथ पाप रखो छाई—

लखी अधम समाकी और नहीं विलखाइ.

शकुनि दुर्शेधन करन खेड खल घेरे, दुःख० १

तुम दोननकी सुधि लेत देवकीनंदन,

महिमा अनंत भगवंत मफ्फ-भय-मंजन

तुम किया सिया दुःख दूर शंभु धनु खंडन,

हे तारण मदन गोपाल मुनिन मन रंजन

करुणा निभान भगवान करी क्यों देरी, दुःख० २

बैठे जहां राजसमाज नीति सब खोई, नहि कहत घर्मकी बात सभामें कोई पांची पति बैठे मीन कोन गति होई, है नंदनंदन को नाम द्रीपदी रोई, करि करि विलाप संताप सभामें टेरी, दुःख॰ ३

दुम मुनि गजेंद्रकी टेर विश्वअधनाशी,
प्रह मारी छुडाही बंदि काटी पग फांसी
मैं जपों तुम्हारा नाम द्वारिकानासी,
अब काहे राज समाज करावत हांसी
अब कृपा करीं बदुनाथ जानि चित चेरि, दुःख॰ ४

तुम पति राखी प्रल्हाद दीन दुख टारो,
भये खंभ फारी नरसिंह असुर संहारो
अज खेलत केशी आदि बकासुर मारो,
मधुरा मुहिक चणुर कंस मद गारो
तुम मात पिताकी आनि कटाइ बेरी, दुःख॰ ५

लं भक्तन हित अवतार कन्हाई तुमने,
यमलार्जुनकी जढ योनि खुटाइ तुमने,
जल बरसत प्रभुता अगम दिखाई तुमने,
नखपर गिरि धरि जज लीयो उगारी तुमने
प्रभु अब बिलंब क्यों करी अमारी बेरि,
दुःख० ६

सुन दीनबंधु भगवान भक्त हितकारी, हरी भये चीर में प्रगट हरो दुख भारि, खेंचत हारो मतिमंद वीर बलकारी, राखि लई दीनकी लाज आप बनवारी बरसत हरसत सुर सुमन बजावत भेरि, दु:ख० ७

क्या करो द्वारिकानाथ मनोहर माया, अंवरका लगा पहाड अंत नहीं पाया तिहुं लोक चहुंदिशि अवन चीर दरशाया, बंदिश गणेश परसाद कृष्ण गुण गाया, दीननकी दीनानाथ विपति निरवैरि, दुःख० ८ रामनाम बिनु रसना जैसी, करो उसका दुकरा दुकरो । जिन नयनन प्रभु रूप न निरह्यो, सो नयननमें लूण भरी रे ॥जिन०॥

रत्न पदारथ जन्म मानुखो, आवत नहि सो फेर फरी। अब तेरो दाव बन्यो है मूरख, करना हो सो छै ने करी रे ॥जिन०॥

पान पसार कियो निह स्कृत,
देत दुवारे हगन भरी।
स्वि.म कहे तू भूलो आयो
खाली तेरी खेप परी रे ॥जिन०॥

# १०३ राग भांजी, धुमाळी

हे अच्युत हे परब्रहा, अविनाशी अधनाश। हे पूरण हे सर्वमें, दुखभंजन गुणतास॥

हे संगी है निरँकार, हे निर्गुण सब टेक । हे गोबिंद हे गुणनिधान, जाके सदा विवेक ॥ हे अपरंपर हरहरे, है भी होवनहार । हे संतन के सदा संग, निराधार आधार ॥

हे ठाकुर हों दासरो, में निरगुण गुण नहि कोय । नानक दीज नामदान, राखों हिये परोय ॥

#### १ ०४

दुक हिसों हवा को छोड मियां

गत देस-बिदेस फिरे गारा
कवाक अजल का छटे हैं

दिनरात बजा कर नकारा
क्या विधिया भैंसा बैल शतर
क्या गौएं पिक्रा सरभारा
क्या गेहूं वावल मोठ गटर
क्या आग धूंआ क्या अंगारा
सब ठाठ पड़ा रह जावेगा
जब लाइ चलेगा बनजारा
कवाक अजल का छटे है

दिनरात बजा कर ककारा

गर तू है लह्स्सी बनजारा और खोप भी तेरी भारी है अय गाफिल ! तुझ से भी चढता एक और बडा बेपारी है क्या शहर मिसरी कंद गरी क्या सांभर मीठा खारी है क्या दाख मुनका सोंठ मिरच क्या केसर लोंग स्पारी है

सब० २

यह खेप भरे जो जाता है

बह खेप मियां मत गिन अपनी
अब कोई घडी पछ साजत में

यह खेप बदन की है कफनी

क्या थाल कटोरे चांदी के क्या पीतल की डिविया धपनी क्या बरतन सोने रूपे के क्या मिटी की इंडिया अपनी सब ० ३

यह ध्रमधडका साथ लिये. कयों फिरता है अंगल जंगल एक तिनका साथ न आवेगा मोजूद हुआ जब आन अजल घरबार अटारी चौपारी क्या खासा ननसुख और मलमल क्या चिलवन पर्दे फर्क नये क्या रातपरंग और रंगमहरू सब ० ४

हर मंजिल में अब साथ तेरे यह जितना डेरा इंडा है जर दाम-दिरम का भांबा है बन्दक सिपाह और खांडा है जब नायक तन से निकलेगा जो मुल्कों मुल्कों हांडा है फिर हांडा है न शांखा है न हलवा है न मांडा है

सब० ५

कुछ काम न आवेगा तेरे यह लाल अमुरद सीमोजर सब पूंजी बाट में बिखरेगी जब कान बनेगी जान उपर नौबत नकारे बान निजां दौरुत हशमत फाँजें लक्कर क्या मसनद तकिया मुल्क मकां क्या चौकी करसी तख्त छतर सब० ६

क्यों जी पर बोझ उठाता है इन गोनों भारी भारी के जब मौत छुटेरा आन पडा फिर दूने हैं बेपारी के श्रया साज जडाउ जह-जेवर क्या गोटे धान-किनारी के क्या घोडे जीन सुनेरी के क्या हाथी लाल अमारी के सब० ७

सब

मगरूर न हो तळवागें वर

मत भूल भरोंसे ढाठों के
सब पटा तोड़ के भावेंगे

मुंह देख अगल के भाठों के
क्या डब्बे मोती हीरों के
क्या देर सजाने मालों के
क्या वृगचे तार मुशब्बर के
क्या तहते शाल -दुशालों के

क्या सख्त मका बनवाता है
खम तेरे तन का है पोला
तू कंचे कोट उठाता है
वहां तेरी गोरनें मुंह खोला
क्या रेती खंदक हंद बढे
क्या बुर्ज कगूरा अनमोला
गढ कोट रहनला तोय किला
.क्या शीका दाह और गोला

संब० ९

इर आन नफे और टीटे में

क्यों जरता फिरता है बनवन
इक गाफिल ! दिल में सोच जरा
है साथ लगा तेरे दुस्मन
क्या लौडी बांदी हाई हदा
क्या बंदा बेला नेकचलन
क्या संदर मस्जिद ताल कूए
क्या बाट सरा क्या बाग-बमन सब ० १०

जब बलते बलते रस्ते में
यह गौन तेरी ढल जावेगी
एक विधिया तेरी मिट्टी पर
फिर घास न बरने आवेगी
यह खेप जो तूने लादी है सब
हिस्सों में बट जावेगी
धी पूत जवांइं बेटा क्या
बनजारन पास न आवेगी सब •

93

वस मुर्ग फिरा कर, वाबुक की

यह बैल बदन का हांकेगा

कोइ गोन, सीए और टांकेगा

हो देर अकेला जंगल में

तू लाक लहद की फांकेगा

उस जंगल में फिर आह! नजीर

एक तिनका आन न बांकेगा

सब ठाठ पढ़ा रहे जावेगा

जब लाद बलेगा बनकारा

कलाक अजल का छटे है

दिनरात बजा कर नकारा

दुकः जराः, हिर्सोहवाः बांछनाः, कत्वाकः बाक्, छटारोः; अजलः मोतः, विधियाः पोठीयाः, शुतरः उंदः; अकसी वनवाराः आसी वणकारोः;

```
हांडा: फरनारो; मांडा: पकवान; अमुरद: पन्नां;
हश्मन: वंशव; मसनद: गादी; हुगचे: बचका;
मुशकर: कसव; खम: हाड; सरा: सराई;
भी: दीकरी; मुर्ग: प्राणपत्ती; लहद: लाद
```

तिनका : तणखळुं;

भांडा : खजानो:

गरी : नाळीएर;

# ग्रजगती भजन

# १०५ राग समाज-धुमाळी

वैष्णव अन तो तेने कहिये, जे पीड पराई आणे रे परदु: खे उपकार करे तोये, मन अभिमान न आणे रे सकळ लोकमां सहुने बंदे, निंदा न करे केनी रे बाच काछ मन निश्चळ राखे, घन घन जननी तेनी रे समदृष्टि ने तृष्णात्यागी, परस्त्री जेने मात रे जिंग्हा थंकी असत्य न बोळे, परधन नव झाळे हाथ रे मोह माया व्यापे निह जेने, हड वैराग्य जेना मनमां रे रामनाम शुं ताळी खागी, सकळ तीरथ तेना तनमां रे वणलोमी ने कपटरिहत छे, काम कोध निवाच्या रे भणे नरसँयो तेनुं दरशन करतां, कुळ एकोतेर तायां रे

# १०६ राग समाज-घुमाळी

मूतळ मिक पदारय मोडुं, ब्रह्मलोकमां नाहीं रे पुण्य करी अमरापुरी पाम्या, अन्ते नोर्याशी मांहीं रे हरिना जन ते मुक्ति न मागे, मागे जनमोजनम अवतार रे नित सेवा नित कीर्तन ओच्छव, निरखवा नन्दकुमार रे भरतखंड भूतळमां जन्मी, जेणे गोविन्दना गुण गाया रे घन घन रे एनां मातिपताने, सफळ करी एणे काया रे धन बृन्दावन घन ए लीला, धन ए बजनां वासी रे अष्ट महासिद्धि आंगणीये रे लभी, मुक्ति छे एमनी दासी रे ए रसनो स्वाद शंकर जाणे; के जाणे शुक्जोगी रे काईएक जाणे बजनी रे गोपी, भणे नरस्तेंगा भोगी रे

# १०७ राग आसा मांड—ताल शपताल

समरने श्रीहरि मेल ममता परी जोने विचारीने मूळ तारुं तूं अल्या कोण ने कोने वळगी रह्यो वगर समज्ये कहे मारुं मारुं देह तारी नथी जो तुं जुगते करी रास्ततां नव रहे निश्चे जाये देहसंबंध स्यज्ये अवनवा बहु यशे प्रत्न कलत्र परिवार स्टाये

धन तणुं ध्यान तुं अहोनिश आदरे एज तारे अंतराय मोटी पासे छे पियु अल्या तेने नद परिखयो हाथयी बाजी गई थयो रे खोटी ३

भरनिद्रा भर्यो हंथी घेथों घणो संतना शब्द युणी को न जागे न जागतां नरसैंया लाज छे अतिघणी जन्मोजन्म तारी खांत भागे

#### १०८ राग आसा मांड-झपतास्र

अखिल ब्रह्माण्डमां एक तुं श्रीहरि जूजवे रूपे अनंत भासे देहमां देव तुं, तेजमां तत्त्व तुं शून्यमां शब्द धई वेद वासे पवन तुंपाणी तुं भूमि तुं भूघरा दृक्ष यदं फूठी रह्यो आकाशे विविध रचना करी अनेक रस छेवाने शिव यकी जीद ययो ए ज आशे

वेद तो एम वदे श्रुतिस्मृति साख दे कनक कुण्डल विषे मेद न्होये घाट घड्या पछी नाम रूप ज्जनां अंते तो हेमनुं हेम होये

ष्ट्यमां बीज तुं, बीजमां बृक्ष तुं जोडं पटंतरे ए ज पासे भणे नरसैंची ए मन तणी शोधना त्रीत करुं प्रेमशी प्रगट थाशे

## १०५ राग बासा-माड, भ्रा

ज्यां लगी आतमातस्व चीन्गी निह स्यां लगी साधना सर्व ज्ञी मनुष्पंदह ताहरी एम एळे गयो मावठानी जेम बृष्टि व्ठी छं थयुं स्नान प्जा ने सेवा धकी छुं थयुं दीनने दान दीधे छुं थयुं घरी जटा अस्मलेपन करें छुं थयुं वाळ लोचन कीं हुं थ्युं तप ने तीरथ कीथा थकी हुं थ्युं भाळ प्रदी नाम लीधे हुं थ्युं तिलक ने तुल्सी धार्या थकी हुं थ्युं गंगजल पान कीथे

शुं धयुं नेद स्थाकरण नाणी नहीं शुं धयुं राग ने रंग जाण्ये शुं धयुं खट दरशन देख्या धकी शुं धयुं बरणना मेद जाण्ये

ए छे परपंच सहु पेट भरवा तणा आतमाराम परिल्ला न जोयो भणे नर्सैयो के तत्त्वदर्शन विना रत्न तामणि जन्म खोयो

### ११० राग आसा मांड-इपताल

जे गमे जगतगुरु देव जगदीशने ते तणो खरखरो फोक करवो आपणो चिंतव्यो अर्थ कांइ नव सरे उगरे एक उद्देग धरवो

हुं करुं हुं करुं ए ज अज्ञानता शकटनो भार जैम धान ताणे सृष्टि मंडाण छे सर्व एणी पेरे जोगी जोगेश्वरा कोक जाणे

₽,

नीपजे नरयो तो कोई न रहे दुखी शत्रु मारीने सौ मित्र राखे राय ने रंक कोई दृष्ट आवे निह भवन पर भवन पर छत्र दाखे ऋतु लता पत्र फल फूल आने यथा मानवी मूर्ख मन व्यथं शोचे जेहना भाग्यमां जेहने जे सह्युं तेहने ते समे ते ज व्होंचे ·प्रः। गडबड करी वात न करी खरी नेहने जे गमे तेने पूजे न कर्म वचनथी वाप मानी लहे सत्य छे ए ज मन एम सूझे सम्य संसारी मिथ्या करी मानजो कृष्ण विना बीजुं सर्व काचुं शुं न कर जोडी करी नर सेंगो एम कहे

जन्म प्रतिजनम हरिने ज जाचुं

# १११ राग आसा मांड-झपताल

जागीने जो उंती जगत दीसे नहि उंघमां अटपटा भोग भासे चित्त चैतन्य विलास त्द्रूप छे ब्रह्म स्टकां करे ब्रह्म पासे पंच महाभूत परिव्रह्म विषे ऊपज्यां अणु अणु मांही रह्यां रे बळगी फूल ने फल ते तो वृक्षनां जाणवां थडथकी डाळ ते नहि रे अळगी

वेद तो एम वदे श्रुति स्टिति साख दे कनक कुंडल विषे भेद न्होये घाट घड्या पछी नाम रूप ज्जवां अंते तो हेमनं हेम होये

3

जीव ने शिव तो आप इच्छाए थया रची परपंच चौद लोक कीधा भणे नरसैंयों ए, तेज तुं तेज तुं एने समर्याथी कंडे संत सीभ्या

#### ११२ राग आसा मांड-ताल **झपता**ल

प्रमरस पा ने तुं मोरना पिच्छधर तत्त्वतुं हंपणुं तुच्छ लागे दुबळा ढोरनुं कुशके मन चळे चतुरधा मुक्ति ते तो न मागे

प्रेमनी बात परिक्षित प्रीक्यो नहीं शुक्रजीए समजीने रस संताइया ज्ञान वैराग्य करी ग्रन्थ पूरो कर्यो मुक्तिनो मार्ग सुधो देखाइयो मारीने मुक्ति आपी घणा दैश्यने ज्ञानी विज्ञानी बहु मुनि रे जोगी प्रेमने जंश तो जज तणी गोपिका अवर विरला काइ भक्त भोगो ₹ प्रेमने मुक्ति तो परम बल्लम सदा हेतुना जीव ते हेतु त्रुठे जन्मोजनम लीलारम गावतां ल्हागनां व्हाण जेम द्वार छटे में प्रद्यो हाथ गोपीनाथ गरवा तणो अवर बीज़ं कांइए न भावे नरसें वो महामति गाय छे गुण कथी जती सतोने तो स्वप्ने न आवे

## ११३ राग आसा मांड-ताल झपताल

निरख ने गगनमां, कोण घूमी रह्यों
ते ज हुं ते ज हुं शब्द बोले
दयामना चरणमां इच्छुं छु मरण रे
अहींयां कोइ नथी कृष्ण तोले
दयाम द्यामा घणी, बुद्धिना शके कळी
अनत ओच्छवमां पंथ भूठी
जड ने चतन रस करी जाणवो
पकडी प्रेमे संजीवन मूळी

जळहळ ज्योत उद्योत रिव कोटमां हेमनी कोर ज्यां नीसरे तोले सिचदानंद आनंद कीडा करे सोनानां पारणां मांडे झुले

बत्ति विण तेल विण सूत्र विण जो बळी अचळ झळके सदा अनळ दीवो नेत्र विण निरखवो, रूप विण परखवो वण जिह्वाए रस सरस पीवो

3

अकळ अविनाशी ए नव ज जाए कळ्यो अरघ उरघनी मांहे महाले नरसैंयानो स्वामी सकळ व्यापी रह्यो पेमना तंतमां संत झाले

# ११४ राग आसा मांड-ताल झपताल

बापजी पाप में कवण कीषां हरो नाम लेतां तारुं निद्रा आवे उच आलस्य आहार में आदयीं लाभ विना लव करवी भावे दिन पुंठे दिन तो वही जाय छे दुर्भतिनां में भया रे ढालां भिक्त भूतळ विषे नव करी ताहरी खांडयां संसारनां थोथां ठालां

देह छे जूठडी, करम छे जूठडां भीडभंजन तारुं नाम साचुं फरी फरी वरणबुं, श्री हरि बुजने पतितपावन तारुं नाम जाखुं

तारी करणा विना कृष्ण कोडामणा कळ अने अकळनुं बळ न फावे नरसैंया रंकने, जंखना ताहरी हेड बेडी भागो शरण आवे

# ११५ राग आसा मांड-ताल झपताल

रात रहे जाहरे पाछली खटघडी साधु पुरुषने सुईं न रहेवुं निद्राने परहरी समरवा श्रीहरि एक तुं एक तुं एम कहेवुं जोगीया होय तेणे जोग संभारता
भोगीया होय तेणे भोग त्यजवा
वैदीया होय तेणे वैद विचारता
वैष्णव होय तेणे कृष्ण भजवा

सुकवि होय तेणे सद्धंय बांधवा दातार होय तेणे दान करवुं ।तित्रता नारीए कंथने पूछवुं कंथ कहे तेह तो चित्त धरवुं

आपणे आपणा धर्म संभाळवा कर्मनो मर्म छेवो विचारी नरसेंयाना स्वामीने स्नेहथी समरतां फरी नव अवतरे नर ने नारी

#### ११६ आसा-प्रांड, झपताल

भ्यान धर हरितणु अल्पमित आळमु जे थकी जन्मनां दुःख जाये अवर धंधो कर्ये अरय कांइ नव सरे माया देखाडीने मृत्यु इहाये भ्यान० सकळ कल्याण श्रीकृष्णना चरणमां शरण आवे सुख पार न्होये अवर वेपार तुं मेल्य मिथ्या करी कृष्णनुं नाम तुं राख म्होंये

ध्यान ०

पटक माया परी अटक चरणे हरि वटक मां वात सुणतां ज साची आशनुं भवन आकाश सूधी रच्युं मूढ ए मूळथो भीत काची

ध्यान ०

सरस गुण इरितणा जे जनो अनुसर्या ते तणा धुत्रश तो जगत बोले नरसेंया रंकने प्रीत प्रभुशुं घणी अवर वेपार नहि भजन तोले ध्यान॰

# ११७ राग समाज काफी-ताल धुमाळी

तुं तारा बीरद सामुं जोजे शामळा

न जोईश करणी अमारी रे टेक
हिरण्यकशिपुने हाथ रे हणीयो

माशी पुतना मारी रे

प्रह्राद कारण स्तंमनां नसीया

प्रगट्या देव मुरारि रे

लाक्षागृहमां जेम पांडन उगार्या

श्रह्मांड ज्नाला व्यापी रे

अर्थ नचने गत्र गणिका तारी

जयदेनने पश्चिनी आपी रे

दृष्ट सभामां जेम चीर ज पूर्या हाज पांचालीनी पाळी रे तेलकटा जेम शीतल कीधी वेळा सधन्वानी बाळी रे ऋषीश्वरे जेम अहल्या शापी ब्रह्मशल्या थई भारी रे ते पण तारे चरणे रघुवर थई अनुपम नारी रे मीरांबाईनां विख अमृत कीधां विदुरनी आरोग्या भाजी रे शबरीनां तमे बोर ज प्राइयां तेनी प्रीते थया राजी रे अनेक भक्त आगे उगार्या सहाय थया मोरारि रे नरसेंग्राना स्वामी लक्ष्मीवर मोटी ओथ तमारी रे

#### ११८ राग आसा मांड-तीन ताल

जूतुं तो थयुं रे देवळ जूतुं तो थयुं,

मारो हंसलो नानो ने देवळ जूतुं थयुं ध्रुव॰

आ रे काया रे हंसा, डोलवाने लागी रे

पडी गया दांत मांद्यली रेखुं तो रही मारो॰ १

तारे ने मारे हंसा, प्रीतुं बंधाणी रे

उडी गयो हंस पांजर पडी तो रह्युं मारो॰ २

थाई मीरां कहे छे प्रभु, गिरधरना गुण

प्रेमनो प्यालो तमने पाईने पीउं मारो॰ ३

# १२६ राग काफी-द्रुत दीपचंदी

मुखडानी माया लागी रे, मोहन प्यारा श्रुव॰

मुखडुं में जोयु तार, सर्व जग थयुं खाकं

मन मारुं रह्युं न्याकं रे मोइन॰

ससारीनु सुख एवं, झांझवाना नीर जेव

तेने तुच्छ करी फरिये रे मोइन॰

मीरांबाई बलिहारी, आशा मन एक तारी

हवे हुं तो बदभागी रे मोइन॰

# १२२ राग जोगी-धुमाळी

जे कोई प्रेमभंश भवतरे प्रेमरस तेना उरमां ठरे धुक् हिंदण कैठं दूध होय ते सिंहणसुतने जरे कनकपात्र पाखे सहु धातु फोडीने नीसरे १ सकरखोरनु साकर जीवन, खरना प्राण ज हरे क्षार सिंधुनुं माछलडुं ज्यम मीठा जळमां मरे २ स्रोमवेली रसपान शुद्ध जे बाह्मण होय ते करे वगरवंशीने वमन करावे वेदवाणी ऊचरे ३ उत्तम बस्तु अधिकार विना मळे तदिप अर्थ ना सरे मतस्यभोगी बगलो मुक्ताफळ वेस्ती चंचु ना भरे ४ एम कोटि साधने प्रेम विना पुरुषोत्तम पुठ न फरे द्या प्रीतम श्री गोवर्धनभर प्रेमभक्तिए वरे ५

# १२३ राग छायः समाच-धुमाळी

चित्त तु शीदने चिंता घरे कृष्णने करयु होय ते करे धुव ॰ स्थावर जगम जड चैतनमां मायानु बळ ठरे समरण • कर श्रीकृष्णचद्रनु जन्म मरण भय हरे १ नव मास प्राणी कृष्णचद्रनु ध्यान गर्भमां घरे मायानु आवर्ण कर्युं त्यारे छक्ष चोराशी फरे २ त अंतर उद्देग धरे तेथी कारज शुं सरे ? धणीनो धार्यो मनसुबो हर ब्रह्मायी नव फरे 3 दोरी सर्वनी एना हाथमां, भराव्युं डगलुं भरे जेवो जंत्र बगाडे जंत्री तेवो स्वर नीसरे थनार वस्तु थया करे, ज्यम श्रीफल पाणी भरे जनार वस्त एणी पेरे जाशे, ज्यम गज कोद्धं गरे ५ जेने जेटलं जे ज्यम काळे. ते तेने कर ठरे एमां फेर पडे नहि कोईथी, शीद कुटाई तुं मरे ! ६ तारं धार्य थतं होय तो, मुख संचे दुःख हरे आप तणुं अज्ञानपणुं ए, मूळ विचारे खरे थावान् अणचितव्युं थाशे, उपनिषद ओचरे राख भरोसो राधावरनो, दया शीदन डरे ?

## १२४ राग बिलावल-ताल झपताल

महा कष्ट पाम्या विना कृष्ण कोने मळ्या चारे जुगना जुओ साधु शोधी बहाल वैष्णव विषे विरलाने होय बहु पीडनारा ज भक्तिविरोधी धुव० धुवजी, प्रह्लादजी, भीष्म, बळि, विभीषण विदुर, कुन्ती कुंवर सहित दुखियां वसुदेव देवकी, नंदजी, पशुपति सकल वजभक्त दु:खी भक्तमुखिया १ नळ दमयंती, हरिश्वंद्र तारानयनी रुक्मांगद अंबरिषादि कष्टी नरसिंह महेतो ने जयदेव, मीरां, जनां प्रथम पीडा पछी मखनी वृष्टि ₹ व्यास आधि व्याधि तुलसी माधवादिक शिव कपीला विधा विश्व निन्दे जगजननी जानकी दुःख दुस्तर सह्य याप वण ताप जेने जगत वंदे 3 मचित कियमाण प्रारद्ध जैने नर्था नेने भय ताप आबी नहे है अकल गत ईश हेतु न समज्यु पटे प्रबल इच्छा सरव ते पड़े छे छं कथन मात्र ए पाप ने पुण्य वे नचव्यं नंदक्वरनं जगत नाचे दया प्रीतम रुचि विना पत्र हाले नहि पण न भागे भ्रमण मन काचे

#### १२५ गरबी

(शीख सार्गूजी दे छ रे ए ढाळ)
ओधवजी छे अळगी रे, वात एक प्रेम तणी
कोई अनुभवी जाणे रे, कहेनां तो नावे बणी प्रमूतानी पीडा रे, वंझा ते छुं जाणे हैं
जाण्युं केम आवे रे. माण्यान परमाणे रेम्ंगे साकर खाधी रे, गुंगाने स्वप्न थयुं सरवे मन जाणे रे, बीजाने न जाय कह्युं है घायछनां दुःखने रे, कायर ते छुं प्रीछे अज्ञानी छहे नहीं रे, रितनी गित शी छे प्रनीम सरवे नासे रे, ज्यारे प्रेम ते व्यापे निद्रा जेने आवे रे, ते उत्तर क्यम आपे प्र

आशक माशकमां रे. रूप गुण शा देखे? जेवं भासे छे तेहने रे. अवर तेवं नव पेखे £ जेनं चित्त ज्यांहां चोट्यं रे, तेने तेथी सुख थाये शो छे स्वाद अग्निमां रे, चकोर भावे खाये रीत प्रीतनी एवी रे. तेनं सुख ते जाणे अनुभवथी अजाण्युं रे, एना अवगुण आणे 4 नेह सुखर्था न वाधे रे. दंखी दुःख नव घटे जेम उक्षने बळगी रे. बेली तो फरी ना लटे शीखे सांभळे गाये रे. ओधव गत प्रीत तणी: करवी नथी पडती रे, एनी मेळे आवे बणी प्रीत बाह्ने तो स्हेजे रे, छटे न पछ छोडी मच्छने दु:ख दे छे रे. गळ्या पछी अंकोही ११ साची प्रीत ते प्राण हे रे, साधारण थाय परी दादुर जळ वण जीवेरे, माछलडां तो जाय मरी १२ मोटी मननो मोहनी रे, बीजी प्रीतथी न मळे पण जड जुओ होड़ रे, चमकने देखी चळे ५३

छीप रहे सागरमां रे, इच्छा स्वाति बुंद तणी जुओ दृष्टि चकोरनी रे, अचळ रहे छे इन्द्र भणी १४ लज्जा स्थवध साम्रथ रे. प्रेमी जनमां न टके मधुकर बांस कोरे रे. कमळ मेदी नव शके 94 मृग स्हेजे मरे छे रे, पलायण अभ्यासी राग अनुराग पाश रे, बांध्युं न शके नासी 9 € दृष्टि प्रीतनी माटे रे, पतंग दीपकमां बळे जाय प्राण पोतानो रे, तोवे स्नेहीने मळे 90 रहे चातक तरस्यां रे, सदा बार मास लगा पीए स्वातीनुं वारी रे, अवर पीश न बगी 96 विखना व्यसनीने रे. साकर पण मुख ना करे पय पाणीथी उत्तम रे, मीन तेमां नांख्ये मरे 9 9 जेनु मन जेज्ञुं मान्यु रे, तेने मुख तथी मळे ते विना तेथी साहं रे, नावे तेनी आंख तळ 30 वे वैराटनां छोचन रे, इटु भानु भेद कशो कंज करमाय चंद्रे रे, फुले रिव मेह बस्यों

कंटे वळगी ना छुटे रे, ए प्रेमतणी फांसी काचो माटी कूटे रे, सूणी जगनी हांसी २्२ छे अगम पंथ स्नेहनो रे. ओधवजी ते नथी दीठो त्यां लगी जान गोठे रे. जोग पण छे मीठो - 53 जोग तो तेने जोईए रे, जेनुं मन जगमां भमे ण तो अचळ अमारं रे. चित्त रामयामां रमे जेन्चं मन माने रे, जोग सुखेथी ग्रहो अमो तो एह मार्च रे. प्रीतमजी के प्रीत रही २५ तमारा तो हरि सघळे रे. अमारा तो एक स्थळे तमो रीझो चांदरणे रे. अमो रीझ चह मळ्ये २६ इद्रने अवलोकी रे, चकोरनुं चित्त चळ न प्रकाशने पेखी रे. तेने संतीम बळे 5 3 एवां बचन स्णीने रे, ओधवजीनी भ्रांति टळी जोग जंजाळ छुटी रे, गयुं मन स्नेहमां मळी २८ अभिमान मुकीने रे, ओधव गोपी पाय पड्या रुख दयानो प्रीतमजी रे, निश्च एक तमने जडघा २º.

#### १२६ राग छ।या समाज-तीन तास

हरिनो मारग छे शूरानो, नहि कायरनं काम जोने, परथम पहेलुं मस्तक मुकी, बळती लेलुं नाम जोने ध्रव० मुत वित दारा शीश समरपे, ते पामे रस पीवा जोने सिंध मध्ये मोती लेवा मांही पढ्या मरजीवा जोने मरण आगळे ते भरे मुठी, दिलनी दुग्धा वामे जोने तीरे उभा जुने तमासा, ते कोडी नव पामे जोने २ प्रेमपंथ पावकनी ज्वाळा. भाळी पाछा भागे जोने मांही पड्या ने महायुख माणे, देखनारा दाझे जोने ३ माथा साटे मोंघी वस्तु, सांपडवी नहि स्हेल जोने महापद पाम्या ते मरजीवा, मूकी मननो मेल जोने ४ राम अमलमां राता माता पूरा प्रमी परखे जोने प्रीतमना स्वामीनी लीला ने रजनीदन नरखे जोने ५

#### १२७ राग सारंग-दीपचंदी ताल

जंगल वसाव्युं रे जोगीये, त्यजी तनहानी आशा जी वात न गमे आ विश्वनी, आठे पहोर उदास जी धुन ॰ सेज पलंग पर पोढता, मंदिर झहखा मांय जी तेने नहि तृण साथरो, रहेता तस्तळ छांय जी

शाल दुशाला आंडता, झाणा जरकसी जाम जी तेणे रे राखी कथा गोदडी. उहे बिर शीत घाम जी भावतां भोजन जमता. अनेक विधिनां अन्न जी ते रे मागण लाग्या टकडा . भिक्षा भवन भवन जी हाजी कहेतां हजार उठता. चालतां लक्ष्य लाव की ते नर चाल्या रे एकला, नहिं पेजार पाव जी रहो तो राजा रसोई करु. जमता जाओ जोगीराज जी खीर नीपजाब क्षण एकमां. वे तो भिक्षाने काज जी आहार कारण उसी रहे. एकनी करी आश जी ने जोगी नहि भोगी जाणवो, अंते थाय विनाश जी राज साज मुख परहरी, जे जन छेशे जोग जी ने धन दारामां नहि धसे, रोग सम जाणे भोग जी धन्य ते त्याग वैरागने, त्यजी तनडानी आश जी कळ रे त्यजीने निष्कुळ यया, तेनुं कुळ अविनास जी ८

#### १२८ राग मारंग-दीपचंदी तास

जहमरतनी जातना, जांगी जे जगमांय जौ इंद्रिय मननी उपरे, रहे शत्रु सदाय जी श्रुव • विकळ न बाये विश्रयमां, रहे पर्वत प्राय जी भरम धीरज मूके निह, मर मस्तक जाय जी १ आठं पहोरमां एक घडी, नव माने निज देह जी तेना मुख साहं श्रुं करे, उपाय नर एह जी १ हरिहच्छाये हरे फरे, करं जीवनो उद्धार जी वेने मळे एवा जोंगीया, पाम ते भव पार जी ३ एगा छोंगीने आवी मळे, जाण्येअजाण्ये जंन जी निक्कुळानंद कहे ए नरने, पळमां करे पावंन जी ४

#### १२९ राग सारंग-दीपचंदी ताल

जननी जीवो रे गोपीचंदनी, पुत्रने प्रेयों वैराग जी उपदेश आप्यो एणी पेरे, लाग्यो ससारीडो आग जी ध्रुव ० धन्य धन्य माता ध्रुव तणी, कह्यां कठण वचंन जी राजा राजसुख परहरी, वेगे वालीया वंन जी उडी न शके रे उंटीयो, बह बोलाव्यो बाजंद जी तेने रे देखी त्रास उपन्यो. लिधी फकीरी छोड्यो फंट जी २ भलो रे त्याग भरवरी तणो, तजी सोळसे नार जी मंदिर जरुखा मेली करी, आसन कीथलां बहार जी ए वैरागवंतने जाऊं बारणे, बीजा गया रे अनेक जी भला रे भुंड। अवनी उपरे, नणतां नावे छेक जी 👍 क्यां गयुं कुळ रावण तणुं, सगरधुत साठ हजार जी न रह्यु ते नाणुं राजा नंदनुं, सर्व सुपंन वेवार जी प छत्रपति चाली गया, राज मुकी राजंन जी देव दानव मुनि मानवी, सर्वे जाणो सुपंन जी समजी मूको तो सारं घणुं, जरूर मूकावशे जम जी निष्कुळानंद कहे नहि मटे, साचुं कहं खाई सम जी प

# १३० राग सारंग-दीपचंदी ताळ

न्याग न टके रे बैराग बिना, करीये कोटी उपाय जी अतर उंडी इच्छा रहे. ते तो केम त्यजी जाय जी श्रुम क नेष लीघों वैरागनो, देश रही गयो दूर जी उपर नेष अच्छो बन्यो, मॉही मोह भरपूर जी १

काम कोध रोभ मोहनुं, ज्यां रुगी मूळ न बाय जी मंग प्रसंगे पांगरे. जोग भोगनो याय जी उष्ण रते अवनी विषे, बीज नव दिसे बहार जी बन वरमे वन पांगरे. इंद्रिय विषय आकार जी कनक देखीने लोह चले, इंद्रिय विषय संजोग जी अणमेटवे रे अभाव है. मेटवे भोगवके भोग नी 🕜 उपर त्यजे ने अतर भजे, एम न सरे अरभ जी बणइया रे वर्णाश्रम थकी, अंते करको अनरथ जी भ्रष्ट थयो जोगभोगथी. जेम बगड्यं दूध जी गयुं वृत मही माखण यकी, आपे थयुं रे अञुद्ध जी ६ वळमां जोगी रे भोगी वळमां. वळमां गृही ने त्याग औ निष्कुळानंद ए नरना, वणसमज्या वैराग जी 🕓

# १३१ राग आसा−झप ताल

धीर धुरन्धरा शूर साचा खरा मरणनो भय ते तो मंन नाणे खर्व निखर्व दळ एक सामा फरे तरणने तुल्य तेने ज जाणे मोहतुं सेन महा विकट लढवा समें

मरे पण मोरचो निह ज त्याने
किव गुण पंडित बुधे बहु आगळा
ए दळ देखतां सव मागे २
काम ने कोध मद लोम दळमां मुखी
लडवा तणो नव लाग लागे
जोगीया जंगम तपी त्यागी धणा
मोरचे गये धमंद्वार मागे ३
एवा ए सेनछुं अडिखम आखडे
गुरुमुखी जोगीया जुक्त जाणे
मुक्तानव् मोह फोज मार्या पछी,
अखड मुख अटळ पद राज माणे ४

# १३२ गरबी

(शांख मामुर्जा दे छे ने—ए ढाळ)
टेक न मेले रे, ते मरद खरा जग मांहा
जिविध तापे रे, कदी अंतर डोले नाहि
निधडक बदते रे, दढ धीरज मन धारी
काळ कर्मनी रे, शंका देवे विसारी
मोंडुं बहेलुं रे, निश्चे करी एक दिन मरवु
जगमुख साम रे, केदी कायर मन नव करवुं
अंतर पाडी रे. ममर्जाने सवळी आंटी
मार्थु जातो रे, मेले बहि ते नर मार्टी
कोईनी शंका रे. केदी मनमां नव धारे
अक्षानंदना रे, वहालाने पळ न विसारे

# १३३ गरवी

(ढाळ-सगपण हरिवरतुं साचु)
रे शिर साटे नटवरने वरीये
रे पाछां ते पगलां नव भरीयं श्रुव०
रे अन्तर दृष्टि करी खोळ्यु
रे इहापण झाछुं नव डोळ्यु
ए हरि साह माधुं घोळ्यु

रे समज्या विना नव नीसरीये रे रण मध्ये जईने नव डरीये त्यां मुख पाणी राखी मरीये रे प्रथम चडे शूरो थईने रे भागे पाछो रणमां जईने ते इं जीवे भंडं मुख लईन रे पहेलुं ज मनमां त्रेवडीये रे होडे होडे ज़द्धे नव चडीये रे जो चडीये तो कटका थई पडीये ४ रे रंग सहित हरिने रटीये रे हाक वाग्ये पाछा नव हटीये ब्रह्मानंद कहे त्यां मरी मटीये ५

# १३४ धीरा भगतनी-काफी

जेने राम राखे रे, तेने कुण मारी शके अवर नहि देखुं रे, बीजो कोई प्रभु पखे

ञ्जुब ०

चाहे अमीरने भीख मंगावे. ने रंकने करे रे राय थळ ने थानक जळ चलावे, जळ थानक थळ थाय तरणांनो तो मेरु रे, मेरुनं तरणं करी दाखवे नींभाडाथी बळतां राख्यां, मांजारीनां बाळ टींटोडीनां ईहां उगार्यो. एवा छो राजन रखवाळ अन्त वेळा आवो रे, प्रभु तमे तेनी तके बाण ताणीने उभी पारधी. सिंचाणी करे रे तकाव पारधीने पंग डसीयो, सिंचाणा शिर नहि घाव बाज पड़्यों हेठों रे. पंस्ती उटी गयां सुखे गज कातरणी लड़ेने बेटा. दरजी तो दीनहयाळ बधे घटे तेने करे बराबर, सीनी ले सभाळ थणी तो श्रीकानों के हिन्तों मारो हींडे हाके

# १३५ धीरा भगतनी-काफी

तरणा ओथे डुगर रे, डुंगर कोई देखे नहीं अजाज्य मांहे रे. समरथ गाजे सही **শ্ব** • सिंह अजामां करे गर्जना, कस्तुरी मृग राजंन नलने ओथे जेम तेल रह्युं छे, काष्टमां हुताशंन दिधि ओथे घृत ज रे वस्तु एम छुपी रही कोने कह ने कोण सांभळशे. अगम खेळ अपार अगम केरी गम नहि रे, वाणी न पहोंचे विस्तार एक देश एवो रे, बुद्धि थाकी रहे तहीं मन पवननी गति न पहोंचे, छे अविनाशी अखंड रचो सचराचर भर्यो ब्रह्म प्रण, तेण रच्यां ब्रह्मांड ठाम नहि को ठालों रे. एक अण मात्र कहीं सद्गरुजीए कृपा करी त्यारे, आप थया रे प्रकाश शां शां दोडी साधन साधे, पोते पोतानी पास दास धीरो कहे छेरे, ज्यां जोऊ त्यां तुंही तुंही

# १३६ राग बिहाग-तीन ताल

# (ढाळ-भोजा भगतनो चाबखो)

प्राणीया भजी लेने किरतार, आ तो स्वप्नुं छे संसार धुव व उंची मेडीने अजब जरूखा, गोख तणो निह पार छत्रपति तो चाल्या गया, तेना बांध्यां रह्यां छे बार १ उपर फूलडां फरफरे, ने हेठे श्रीफळ चार ठीक करी एने ठाठडींमां बांध्यो, पछी पुंठ पडे पोकार २ सेजतळाइ विना सूतो निह, ने करतो हुन्नर हजार खोरी खोरीने बाळशे एने, जेम लोडु गाळे छहार रे ३ स्मशान जड़ने चंह खडकी, ने उपर काष्ट्रनो भार अगिन मूकीने अळगा रहे, पछे अगे झरे अगार रे ४ स्नान करवा साँ चालियां मळी नर सघळा ने नार भोजो भगत कहे दश दहाडा रोइने बळती मृक्यो विसार ५

## १३७ राग धनाश्री-तीन तास

रामनाण नाग्यां होय ते जाणे (२) ध्रुव० ध्रुवने नाग्यां, प्रहलादने नाग्यां, ठरी बेठा ठेकाणे गर्भवासमां ध्रुकदेवजीने नाग्यां, वेद वर्चन परमाणे १ भोरध्वज राजानां मन हरी छेवा व्हालो पधार्या ते ठामे काशीए जड़ने करवत मेलाव्यां, पुत्र पत्नी बेउ ताणे २ बाई मीरां उपर कोध करीने, राणो खड़ग छेइ ताणे झेरना प्याला गिरधरलाछे, अमृत कर्या एवे टाणे ३ नरसिंह म्हेतानी हुंडी सीकारी, खेप करी खरे टाणे अनेक भक्तोने एणे उगार्या, ध्रानो भगत उर आणे ४

# १३८ राग काफी-ताल दीपचंदी

कोइ सहाय नथी, बिना हिर कोइ सहाय नथी ध्रुव • बंधा मां बलमां तुं बालक, समतामां मनथी सूतो केम धरीने धीरज, धाम धरा धनथी १ मज भूधरने भाळ करीने, शमदम सायनथी अवर तणी सेवा झा माटे, अरर ! करे अमधी १ काळ कराळ तणो भय भारे, जो मनमाहि मधी करशे ते थई शकशे केशाव, आ उत्तम तनथी ३

# १३९ राग कार्छिगडा तीन ताल

भिक्त बढे वश थाय, रमापित भिक्त बढे वश बाय ध्रुव० को ईश्वर वश बाय निह तो, जन्ममरण निह जाय भिक्त परम छुखनुं छुम साधन, सफळ करे छे काय भिक्त वढे भगवान सदा वश, निगमागम पण गाय बिळ्याना बळकप द्याघन. निबंळ बद बंधाय मंकट सेवक पर आवे तो, त्यां धरणीबर धाय भक्ताधीन द्यानिधि भूधर, भिक्त विना न पमाय भिक्त विना वत जग तप आदिक, अफळ अनेक उपाय धन योवन बरू बृद्ध चतुरता, निबंच ते समुद्दाय रंग रूप कुरू जाति विशेष, न करे कोई सहाय अजाभील नारदमुनि शवरी, क्यां गणिका गजराय केशाब हरिनी भिक्त तणा गुण. एक मुखे न गवाय

# १४० राग वागश्री—ताल धमार अगर तेवरा

दीनानाथ दयाळ नटवर, हाथ मारो मूकशो मां हाथ मारो मूकशो मां हुव आ महा मबसागरे, भगवान हु भूलो पड्यो छुं चौदलोकनिवासचपलाकान्त आ तक चूकशो मां १ ओथ ईश्वर आपनो, बाधन विषे समञ्ज नहि हु प्राणपालक पोत जोई, शंख आखर फूंकशो मां २ मात तात सगां सहोदर, जे कड़ ते आप मारे हे कृपामृतना सरोवर, दास सारु मूकशो मां ३ शरण केशवलास्त्र आ समय, खोटे मसे पण खूटशो मां ४ अखिलन। यक आ समय, खोटे मसे पण खूटशो मां ४

# १४१ राग छाया खमाच-तीन ताल

मारी नाड तमारे हाथे प्रभु संभाळजो रे भुव॰ पथ्यापथ्य नथी समजातुं, दुःख सदैव रहे उभरातुं मने हशे छुं थातुं, नाथ निहाळजो रे १ अनादि आप वैद्य छो साचा,कोई उपाय विषे नहि काचा दिवस रहा। छे टांचा, वेळा वाळजो रे २ विश्वेश्वर छुं हजी विसारो, बाजी हाथ छतां कां हारो १ महा मुझारो मारो, नटवर टाळजो रे ३ केश्व हरि मारुं छुं थाशे, घाण वळ्यो छुं गढ घेराशे १ छाज तमारीं जाशे. भुधर भाळजो रे ४

### १४२ राग छाया खमाज—तीनताल

सद्गुरु शरण विना अज्ञानितिमर टळशे नहि रे अविष्
जन्म मरण देनारुं बीज खरु बळशे नहि रे अविष
प्रेमामृतवचपान विना साचा खोटाना मान विना
गांठ हृदयनी ज्ञान विना गळशे निह रे १
शास्त्र पुराण सदा संभारे तन मन इंद्रिय तत्पर वारे
वगर विचारे बळमां सुख रळशे नहि रे २
तत्त्व नथी मारातारामां सुज्ञ समज नग्तासारामां
सैवकसुतदारामां दिन बळशे नहि रे ३
केशाब हरिनी करतां सेवा परमानद बतावे तेवा
शोध विना सज्जन एवा मळशे नहि रे ४

# १४३ राग गझल-भैरवी

कइ लाखो निराशामां अमर आशा खुपाई छे खफा खंजर सनमनामां रहम उंडी लपाई छे धुव० जुदाइ जींदगीभरनी, करी रो रो बधी काढी रही गइ वस्लनी आशा, अमर गरदन कपाई छे १ घडी ना वस्लनी आवी, सनम पण छेतरी चाली हजारो रात वातोमां गमावी ए कमाई छे २

जखम दनिया जबानोना, मुसीबत खोफना खंजर कतलमांये कदमबोसी, उपर क्यामत खुदाई छे ३ शमा पर जाय परवाना, मरे शीरीं उपर फरहाद अगमगमनी खराबीमां मजेदारी लंटाई छे फना करवुं, फना थावुं, फनामां शह समाई छे मरीने जीववानो मन्न, दिलबरनी दुहाई छ जहरनं नाम ले शोधी. तरत पी ले खशीर्थ तं सनमना हाथनी छेली हकीकतनी रफाई छे सदा दिलना तहपवामां सनमनी राह रोशन छ तडपते तटतां अदर खडी माश्क, सांड !े छ चमनमां आवीने ऊभो गुलो पर आफरीं थई तुं गुलोना खारथी बचतां बदनगुलने नवाई छ हजारों ओडीया मुरशिद गया माश्रुकमां इबी न इब्या ते मुआ एवी कलामी सम्त गाई छे

# १४४ राग भैरवी-तीन ताल

मंगल मंदिर खोलो द्यामय ! मंगल मंदिर खोलो ध्रुव० जीवनवन अति वेगे वटाव्युं, द्वार उभी शिश्च भोळो तिमिर गयुं ने ज्योति प्रकावयो शिश्चने उरमां त्यो स्यो १ नाम मधुर तम रट्यो निरंतर शिश्च सह प्रेमे बोलो दिव्य तृषातुर आव्यो बालक प्रेम अमीरस ढोळो २

### १४५ राग माड—दादरा साल

प्रेमळ ज्योति तारो दाखर्वा

मुज जीवनपन्थ उजाळ ध्रुन व दूर पड्यो निज धामथी हुं ने घेरे घन अंधार माग मुझे नव धोर रजनीमां निज शिशुने संभाळ मारो जीवनपन्थ उजाळ

3

हगमगतो पग राख तु स्थिर मुज दूर नजर छो न जाय दूर मार्ग जोवा लोभ लगीर न एक ढगलुं वस थाय मारे एक डगलुं वस थाय

आजलगी रह्यो गर्वमां हुं ने
मागी मदद न लगार
आपबळे मार्ग जोईने चालवा
हाम धरी मूढ बाळ
हवे मागु तुज आधार

भभकभर्या चिन्होथी हुं लोभायो ने भय छनां धर्यो गर्व वीत्यां वर्षो ने लोप स्मरणथी स्खलन थयां जे सर्व मारे आज थकी नवुं पर्व तारा प्रभावे निभाव्यो मने प्रभु आज अगी प्रेमभेर निश्चे मने ते स्थिर पगलेथी चलवी पहोंचाडशे घेर दाखवी प्रेमळ ज्योतिनी सेर कईमभूमि कळणभरेली ने गिरिवर केरी कराड धसमसता जळ केरा प्रवाही सर्व बटाबी कपाळ मने पहींचाडशे निज द्वार रजनी जशे ने प्रभात उजळशे ने स्मित करको प्रैभाळ दिव्य गणोनां वदन मनोहर मारे हृदय वस्यां चिरकाळ

जे में खोयां हतां क्षणवार

# १४६ गरबी

( शीख सामुजी दे छ रे—ए ढाळ)
मारां नयणांनी आळस रे, न निरस्या हरिनं जरी
एक मटकुं न मांड्युं रे, न टिर्यां झांखी करी १
शोक मोहना अग्नि रे, तपे तेमां तप्त थयां
नथी देवनां दर्शन रे कीषां तेमां रक्त रह्यां २

### २०२

प्रभु सबळे बिराजे रे. सुजनमां सभर भच्चा नथी अणु पण खाली रे. चराचर मांहि भळ्या ३ नाथ गगनना जेवा रे, सदा मने छाई रहे नाथ वायुनी पेठे रे, सदा मुज उरमां वहे जरा उघडे आंखडली रे. तो सन्मुख तेह तदा ब्रह्मब्रह्माण्ड अळगा रे, घडीये न थाय कदा पण पृथ्वीनां पडळो रे. शी गम तेने चेतननी ! जीवे सो वर्ष घ्वड रे. न गम तोये कंई दिननी ६ स्वामी सागर सरिखा रे, नजरमां न माय कदी जीभ थाकीने विरमे रे, विराट विराट वदी S पेलां दिन्य लोचनियां रे. प्रभु क्यारे उघडशे आवां घोर अंधारां रे, प्रभु क्यारे उत्तरशे नाथ एटली अरजी रे. उपाडो जड पडदा नेनां निरखो उंडेरं रे, हरिवर दरसे मदा आंख आळम छांडो रे. ठरो एक झांखी करी एक मटकुं तो मांडो रे. हृदय भरी निरखो हरि १०

₹

3

# १४७ ढाळ-आंधवजीना संदेशी

अपूर्व अवसर एवा क्यारे अःवशे १
क्यारे थईशुं बाह्यांतर निर्मय जो १
सर्व संबंधनुं बंधन तीक्षण छेदीने
विचरीशुं कव महत्पुरुषने पंथ जो
सर्व भावधी औदासीन्य वृत्ति करी
मात्र देह ते संयम हेतु होय जो
अन्य कारणे अन्य कशुं कल्पे नाह
देहे पण किंचित मूर्छा नव जोय जो
दर्धन मीह व्यतित थइ उपज्यो बोध जो
देह भिन्न केवळ चेतन्यनुं ज्ञान जो
तथी प्रक्षाण चारित्र मोह विलोकीए
वर्ते एवुं शुद्ध स्वरुपनुं ध्यान जो

आत्मस्थिरता त्रण संक्षिप्त योगनी मुख्यपणे तो बर्ते देह पर्यत जो घोर परिषद्द के उपसर्ग भये करी आबी शके नहि ते स्थिरतानो अंत जो

संयमना हेतुथी योगप्रवर्त्तना स्वरूपलक्षे जिनआज्ञा आधीन जो ते पण क्षण क्षण घटती जाती स्थितिमां अंते थाये निजस्वरूपमां लीन जो पंच विषयमां रागद्वेष विरहितता

पंच प्रमादे न मळे मनना क्षोम जो द्रव्य, क्षेत्र ने काम भाव प्रतिबंधवण विचरवुं उदयाधीन पण वीतलोभ जो

कोध प्रत्ये तो वर्ते कोधस्वभावता मान प्रत्ये तो दीनपणानुं मान जो माया प्रत्ये माया साक्षीभावनी लोभ प्रत्ये नहि लोभ समान जो बहु उपसर्गकर्ता प्रत्ये पण कोध नहि बंदे चक्री तथापि म मळे मान जो देह जाय पण माया थाय न रोममां लोभ नहि छो प्रबळ सिद्धि निदान जो 4 शत्रु मित्र प्रत्ये वर्ते समदर्शिता मान अमाने वर्ते तेज स्वभाव जो जीवित के मरणे नहि न्यूनाधिकता भव मोक्षे पण वर्ते शुद्ध स्वभाव जो मोह स्वयंभूरमण समुद्र तरी करी स्थिति त्यां ज्यां क्षीणमाहगुणस्थान जो अंत समय त्यां पूर्ण स्वरूग वीतराग थई प्रगटावं निज केवलज्ञान निधान जो वदनयादि चार कर्म वर्ते जहां बळी सींदरीवन आकृति मात्र जो

ते देहायुष आधीन जेनी स्थिति छे आयुष पूर्णे मटिये दैहिक पात्र जो एक परमाणु मात्रनी मळे न स्पर्शता पूर्ण कलकरहित अडोल स्वरूप जो गुद्ध निरंजन चैतन्यमूर्ति अनन्यमय अगुरुलघु अमूर्त सहजपदरूप जो

पूर्व प्रयोगादि कारणना योगथी उर्घ्व गमन सिद्धालय प्राप्त सुस्थित जो सादि अनत अनत समाधि सुखमां ः अनत दर्शन ज्ञान अनत सहित जो

जे पद श्री सर्वहे दीठु शनमा कही शक्या निह पण ते श्री भगवान जा तेह स्वरूपने अन्य वाणी ते शु कहें ' अनुभवगोचर मात्र रहे ते ज्ञान जो

एह परमपदप्राप्तिनु कर्यु ध्यान मे गजा वगरनो हाल मनोरथ रूप जो तोपण निश्चय राजचद्ग मनने रह्यो प्रभु आज्ञाए थाग्रु तेज स्वरूप जो

## १४८ अझान

# [तोटक छंद ] परमेश प्रभु ! प्रभु एक तुंही विण अन्य प्रभु— नथी कोइ बीजो, प्रभु ! साक्षी पुरुं विण अन्य प्रभु— नथी कोइ बीजो, प्रभु ! साक्षी पुरुं विण कोइ बीजो, प्रभु ! साक्षी पुरुं वि

### १४९ भजन

सुख दुःख मनमां न आणिये, घट साथे रे घडियां टाळ्या ते कोइनां नव टळे, रघुनाथनां जडीयां सुम्ब० नळराजा सरखो नर निष्टे, जेनी दमयन्ती राणी एक वस्ने बनमां भम्यां, न मळे अन्न ने पाणी सुख •

पांच पांडन सरखा बंधवा, जेने द्रीपदी राणी बार वरस वन भोगव्यां, नयणे निद्रा न आणी सुख० सीता सरखी सती नहि, जेना रामजी स्वामी रावण तेने हरी गयो, सती महा दुःख पामी सुख ० रावण सरखो राजीयो, जेनी मंदोदरी राणी दश मस्तक छेदाई गयां, बधी लंका लुटाणी सुख • हरिश्वनद्र राय सतवादियो, तारालोचनी राणी तेने विपत्ति बहु पडी, भर्या नीच घेर पाणी सुस्त० शिवजी सरखा सतिया नहि, जेने पार्वती राणी भोळवाया भीलडी थकी, तपमां खामी गणाणी मुख० सर्व देवने ज्यारे भीड पडी, समर्यी अंतरजामी भावठ भांगी रे भूधरे, **महेता नरसेंना** स्वामी सुख०

### १५० भजन

सुरता लागी रे होनी अमणाओ भागी जेने सुरता रे लागी ध्व ० सुरता लागी रे एक सत प्रहलादने तातनो त्रास जेण हृदये नव धरियो नटे रे खेल रच्यो चोगानमां दोर विनात अवर न जेने देखे पतगने दीपक साथे स्नेह बंधाणो तन मन अपीं जेणे दह दमी छ मच्दने जळनी साथे प्रीत बंधाणी मरतां लगी तेनी इच्छा नव त्यागी मरजीवा सत जेणे मन वश कीशां पेसी सागरमां मोती बीणी लीधां भक्तिनो नारग एवो रे कहीय प्रीतमना स्वामी तेना हदियामां रहे छे

# १५१ राग खमाज—तारु घुमाळी

जांभलड़ा रे तन हिंग्गुण गातां, आवडुं आळस क्यांथी रे लबरी करतां नबराई न मळे. बोली उठ मुखमांथी रे परिनंदा करवाने परी, श्रुरी खटरस खावा रे अगडो करवा असे वहंली, कायर हरिगुण गावा रे अनकाल कोई काम न आवे, बहाला वैरीनी टोळी रे वजन धारीने मर्वस्व लेशे, रहंशो आंखो चोळी रे तल मंगायों ने तुलमी मंगायी, राम नाम संभळावी रे प्रथम तो मन्तक नीह नमत, पछी हां नाम सणावो रे घर लाग्या पछी कृप खोदावे, आग ए केम होलवाशे रे चारों तो धन हरी गया पछी, दीपकथी शं थाशे रे मायाघेनमां ऊर्घा रहे छै जागीने जो तुं तपासी रे अन सम रोवान बेठी, पडी काळनी फांसी रे हरिगुण गानां दाम न बसे, एक बाळ न खरशे रे म्हें ज पथनो पार न आवे, भजन थकी भव तरशे रे

# १५२ राग कार्लिंगडा, तीन ताल

काचबो अने काचबी जळमां रहेतां, हतां हरिनां दास दर्शन कारण बारणे नीसर्यां, राखीने विश्वास आवतां नजरे भाल्यां, झालीने बांधी मार्या १ काचबी कहे काचबाने ते कहेण न मानी कथ आपण बेउने झालीने चाल्यो ए तो लांबे पथ हतां त्रेड जीव सगाथे, पड्यां पापीने हाथे २ पापीए पाप प्रगट कीधां, ओया आंधरण मांब चोदशथी सळगावियां, दुःखी थयां बहु त्यांय इयां छे तारो सारंगपाणी माथे आवी नोत निशानी ३ काच**नो कहे छं काचनीने तुं राखनी धारण धीर** आपणने उगारको व्हाली जुगतेशुं **जदुवीर** चिंता मेली शरणे आवो मरवा तुंने नहि दे मावो ४

वारतीं ती त्यारे शीदने मारूं कंथ न मान्युं कहेण काळ आब्यो कोण राखशे, तमे नीचां ढाळो नेण प्रभु तारो नाव्यो प्राणी माथे आवी मोत निशानी ५

अबळाने इतबार न आवे कोटि करोने उपाय कर्युं न माने कंथनुं, एतो गायुं पोतानुं गाय एवी विश्वासनी वोर्णा प्रथम पहेली मतनी प्राणी ६

काचबी कहे छे क्यां छे तारों राखणहारों राम हरि नथीं कोईना हाथमां, तमें छुं बालों छां ज्याम मरवा टाणे मति मुंझाणी, तृट्या पछी झालबुं ताणी ७ त्रिकमजी त्रण लोकमां मारे तमारों छे इतबार अटक पडे हरि आवजों मारा आत्माना ओधार

छोगाळा वात छे छली थाजो बळतांना बेली ८

काचबी कहे छे कोण उगारे, जातो रह्यो जुगदीश चारे दिशाए सळगी गयुं तेमां रह्यां बीचोबीच जेनो विश्वास छे तारे, तेनो इतबार नहि मारे ९

बळती होय तो बेसने मारी पीठ पर राखुं प्राण नदा करे मारा नथनी एतो वागे छे मुजने बाण व्हालो मारो आवशे वारू आपणने उगारवा सारू १०

काचबी कहें किरतार न आव्यो, आव्यो आपणो अत प्राण गया पछी पहोंचरो, तमे ते छु बांध्यो तंत आमांथी जो आज उगरीये तो तो बहार पगन भरिये १५

विड्डलजी मारी विनित मुणी शासका लेजो सार लाज लोपाशे लोकमां बीजी वांसे केनी व्हार हरि मारी हॉर्मा थाञे, प्रभु तारी परतीज जाशे १२

कृष्णजीए तो किरपा कीधी ने मोकल्या मेघ मल्हार आंधणमांथी उगारीयां आवी काचबीन किरतार भोजो कहे भस्मो जेन, प्रभु मारो राखशे तेने १३

# १५३ राग बिहाग-तीन तास

मुने व्हालुं व्हालुं व्हालुं दादा रामजीनु नाम मारे अवर विद्यातणुं नथी कांडे काम ध्रुव० जुओ रे पिताजी आणी मुज पर प्रीत मारी पाटीमां लखावो रूडां गोविंदजीनां गीत

मारे मन माधव कृष्ण मुकुंद मुरार भजुं मधुसूदन केशव आपे किरतार मारे दामोदर अविनाशी रे अनन्त मारे भजवो छे भक्तवत्सल भगवन्त मारे श्रीवर सुन्दर वरदा सुजात मारे नारायण प्रभु निरगुण नाथ मारे पुरुषोत्तम परिब्रह्म वसुदेव मुख भूधर भजवानी पडी मने टेब हं तो हदे मांहे लखी राखं राम गोविन्द वळी तन मन धन मारे सिचदानन्द मारा वदनमां वस्यो विङ्गल विशाल तेणे विसरतो नथी मन मदनगोपाळ मारे श्रवण श्री रामजीनुं गान मारे रामजीनुं स्मरण रामजीनु ध्यान मारे विष्णुन वदन सेवन श्री राम मारे धर्म ने कर्म ते साची सुन्दरस्याम

है तो सदा ने सर्वदा ओहरि केरे शरण कीधं आपसमर्पण प्रभुजीने चरण मारे धरणीधर पर इंद विश्वास हुं तो जन्मोजन्म थकी देव केरो दास मारुं जगतमां उचां लगी कलेवर क्षेम मारे तप तीरथ पर लाग्यो पूरण प्रेम मारे निर्धननं धन छ सारंगपाण मारा मन्दिरमां जोते जडी मोतीडांनी खाण हुं तो मुकुं नहि मुखथी श्री विष्णुनां बखाण हं तो पूरे प्रेमे भड़्या करूं पुरुष पुराण हुं तो विद्यातणुं तत्त्व तपासुं रुडो रीत चारे वेद वलोणामां विष्णु नवनीत ए ऊंडा भवसागरमां प्रभुनाम छे नाव ना'वे मानवी देह विना बेठा केरो दाव एवा जगजीवन त्रिभवन प्राण कोण सिंधु मांहे कृदी पड़े मेली मोटां व्हाण

## १५४ [ स्रावणी ]

राजा राणा अकड शेना '
विमात भी तम राज तथा '
कई सत्ता पर कुदका मारो !
छ।ख कोटिना भले धर्णा

लाख तो मूठी राख बराबर
कोड छोडशे सरवाळे
सत्ता सूका घास बराबर
बळी आसपासे बाळे
चकवर्ति महाराज चालिया
काळचकनी फेरीए
सगां दिठों में शाहआलमनां
भीख मानतां शेरीए

क्यां छ राजराजन आगळना दिव्य कहुं जे देवस्थान ? शोध्यां न मळे स्थान दशा के न मळे शोध्यां नामनिशान लेवो दाखलो इराननो जे पूर्व प्रजामां पाम्युं मान वंगम जेनी धजा उदी रही— रुम शाम ने दिन्दुस्तान

हाल विलुं वेरान खंडियर शोक साडि शुं पहेरी ए ? सगां दिठां में शाहआल्मनां भीख मागतां शेरीए

क्यां जमशेद फरेदुन खुशरो क्यां अरदेशर बाबेगान? हस्तम जेवा श्रुत्वीर क्यां? निंह तुजने मुजने ते भान खबर निंह यूनानी सिकंदर के रूमी सीझर क्यां गुम ! अवनी के आकाश कहे निंह सारो भव मर मारे बूम हशे कहिंक तो हाथ जोडी उभा किरतारकचरीये मगां दिठां में शाहआल्पनां भीख मागतां शेरीये राम, कृष्ण, नरसिंह, परशु सम
दश अवतारो थया अलोप
विक्रम जेवा बीर राजनो
खम्या काळनो केवो कोप ?
क्यां महमद गझनी ? क्यां अकबर ?
रजपूत बीर शिवाजी क्यां ?
राजपाटना धणी धुरंधर
आज युद्धनी बाजी क्यां ?
राजमहलमां ढोर फरे ने
कबर तो कृतरे घेरी ए
सगां दिठां में शाहआलमनां
भाख मागनां शेरीए

क्यां नेपोलियन चीलक्सडिपयो जात्यां पूरव पश्चिम खड जातिलोभनो भोग बिचारो अंते वलकां मारे पंड सुण्यां पराकम एवां बहु बहु
स्वप्नां के साचे इतिहास
निह समजातुं निश्चयपूर्वक
उडी गया ज्यां श्वासोछ्श्वास
विजयरुपी ए सळो छुं लाग्यो
विजयवायु बहु शेरी ए
सगां दिठां में शाहआलमनां
भीख मागतां शेरीए

क्यां छे फुटडी क्लिओप।तरा क्यां छे ॲन्टनी स्हेलाणी ? जंतु खाय के वळगे जाळां भमरा कीट कही कहाणी ! कबर गीधडां खणे खोतरे शियाळ समाधी पर बेसे संत शरमथी नीचुं जोये महाराजा कोने कहेशे ? राजपति रजकणयी नानी
छे आयुष आखेरीए
सर्गा दिठां में शाहआलमनां
भीख मागतां शेरीए

दीठां स्मारकस्थान घणांये
कीर्तिकोट आकाश चड्या
खरतां खरतां पथ्यर बाकी
चूना माटीए जकड्या
दिल्ली, आगरा, कनोज, काशी
उज्जन उज्जनळता न्हासी
स्म शाम ने इरान उज्जड
रहे गळामां लइ फांसी
तवारीखनां चिक्र न कांइ
जाण बधी मरकेरी ए
सगां दिठां में शाहआलमनां
भीख मागतां शेरीए

दिठां अयोध्या बेट द्वारिकां,
नाथद्वार ने हरद्वारी
घरने आंगणे सुरत देखतां
छाती धबके छ मारी
गुर्जरगिरि सौराष्ट्र हाल शा १
हाय ! काळना काळा केर
दहस्खण दुःखमां देखी शत्रुनी
आंख विषे पण आवे फेर
हजी जोवी शी बाकी निशानी
रही रे विनाश केरी ए ?
सगां दिठां में शाहआसमनां
भीख मागतां शेरीण

कोटिगणा तुंधो मोटा ते खोटा पडी गया विसराड शी तारी सत्ता रे राजा ! सिंह समीप चकली तु भाडें ' रजकर तुं हिमालय पासे
वायु वाय जरी जोर थकी
ईश्वर जाणे उडी जशे क्यां !
शोध्यो मळवानो न कदी
शक्ति व्हेम, सत्ता पडळायो —
हा ! छाया हरेरी ए
सगा दिठां में शाहआलमनां
भीख मागतां शेरीए

द्रव्य मटोडुं, हिम्मत ममता, डहापण कादवनुं डोछुं मान~पान पाणी परपोटो कुळ-अभिमान, कहु पोछ आगळ पाछळ जोने राजा— सत्ताधीश के कोटिपति रंक गमे एवो दरदी पण मरश नहि ते तारी वर्ती भुरुई जबुं मरने ए यह दुःख सरज्युं काळ नमेरीये सगां दिठां में शाहआलमनां भीख मागतां शेरीये

90

कुलीन कुळमां कजात पुत्रो
प्रगट दिसे आ दुनियामां
बिळया वंशज जुओ बायला
रोगी निरोगी जग्यामां
स्टिष्टि नियम फरतुं नक्तर ए
नीचेथी उपर चढतुं
चढे ते थकी बमणे वेगे
पृथ्वी पर पटकई पडतुं
शी कहु काळ! अजब बलिहारी!
सगां दिठां में शाहआलमनां
भीख मागतां शेरीए

4 €

# मराठी भजन

### १५५ राग जोगी माड-ताल कवाली

जे कां रंजिंके गांजिले, त्यासि हाणे जो आपुळे १ तोचि माधु ओळखावा, देव तेथेंचि जाणावा २ मृदु सबाह्य नवनीत, तैमें सब्बनांचे चित्त ३ ज्यामि आपगिता नाहीं, त्यामि धरीं जो हृदयीं ४ दया करणे जे पुत्रामी, तेचि दासा आणि दासी ५ तुका हाणे सांम्ं किती, तोचि भगवंताची मूर्ति ६

गांजले : रीबाएला; गिता : पोतीकुं कहेनार सांभूं : कहं

# १५६ राग पूर्वी अगर बिभास-ताल कवाली

देव जबिळ अंतरी, भेटी नाही जन्मवेरी ध्रुव मूर्ति त्रैलोक्यीं संचली, दृष्टि विश्वाची चुकली १ भाग्ये आले संतजन, झाले देवाचे दर्शन २ रामदासीं योग झाला, देहीं देव प्रगटला ३

जवळि: नजीक; वेरी: सूधी; संचली: भरी

# १५७ राग पूर्वी-तीन ताछ

ते मन निष्ठुर कां केलें,
जें पूर्ण दयेनें भरलें,
गजेन्द्राचे हांके सिरसें, धाउनियां आलें
प्रह्लादाच्या भावार्थासी, स्तंभीं गुरगुरले
पांचाळीच्या करणावचनें, कळवळुनी आलें
पका जनादेनी पूर्ण कृपेनें निशिदिनिं पिर्दे रमलें २

कळवळुनी आले: उमळको आव्यो

# १५८ केदार-ताल केरवा अगर धुमाळी

पापाची बासना नको दाउं डोळां
त्याहुनी आंधळा बराच मी १
निंदेचे श्रवण नको माझे कानी
बधिर करोनि ठेवी देवा २
अपवित्र वाणी नको माझ्या मुखा
त्याजहुनी मुका बराच मी ३
नको मज कधी परस्री सगती
जनांतुनी माती उठतां भर्छा ४
नुका म्हणे मज अवध्याचा कटाळा
तु एक गोपाळा आवडसी ५

नको दाउ : देखाडीश मां; अवध्याचा : सघळानो

## १५९ राग खमाज-तीन ताल

स्मरतां नित्य हरी, मग ती माया काय करी ? घु॰ श्रवणें मनने अद्भय वचनें, पळतो काळ दूरी १ करुणाकर वरदायक हरि जो, ठेवित हात शिरीं २ तीचि निरंतर उद्भव चरणीं, अमृत पान करी ३

मग: पछी

# १६० राग धनाश्री-तीन ताल

संत पदांची जोड, दे रे ह्सी

मत ममागमें आत्ममुखाचा मुन्दर उपवे मोड १ सुफलित करुनी पूर्ण मनोरथ, पुरविसि जीविचे कोड २ अमृत म्हणे रे हरि भक्तांचा शेवट करिसी गोड ३

मोड: फणगो

## १६१ राग शिजोटी-धुमाळी

भाव धरा रे, अपुलासा देव करा रे धु० कोणीं काय हाणों या साठीं, बलकठ प्रेम असावें गांठीं निंदा स्तुतिवर लाबुनी काठी, मी तूं हरा रे १ सकाम साधन सर्विह संडा, निष्कामें मुळ भजनीं भांडा नाना कुतर्क बृत्तिस दवडा, आलि जरा रे २ दुलंभ ना देहाची प्राप्ती, पुन्हां न मिळे हा कल्पांतीं ऐसा विचेक जाणुनि चित्तीं, गुक्ति वरा रे ३ केसरिनाथ गुरूचे पायीं, स्ट्टी आजि बुडाली पाही शिवदिनीं निश्चय दुसरा नाही, भक्त सखा रे ४

दवडा : टाळो

## १६२ राग खमाज तीन ताल

| अशाश्वत संग्रह कोण करी ?   | धुव ० |
|----------------------------|-------|
| कोण करी घर सोपे माड्या     |       |
| झोंपडि हेचि वरी            | 9     |
| चिरगुट चिंध्या जोडूनि कंथा |       |
| गोधिं हेचि वरी             | २     |
| नित्य नवें जें देइल माधव   |       |
| भक्ष्ं तेंचि घरीं          | 3     |
| अमृत हाणे मज भिक्षा डोइळे  |       |
| येति अशा लहरी              | 8     |

सोपे: ओशरीओ; माड्या: माळ; चिरगुट: लुगडां चिथ्या: चीथरां; डोहळे: दोहद

## १६३ राग झिंझोटी—त(छ दादरा

हिर भजनावीण काळ घाळवं नको रे ध्रुव०
दोरिच्या सापा भिउनी भवा, मेटि नाहिं जिवा शिवा
अतिरंचा झान दिवा, माळवू नको रे १
विवेकाची टरेल ओल, ऐसे बोलावे कि बोल
आपुले मते उगीच चिखल, कालवृ नको रे २
मत सगतीने उमज, आणुनि मनिं पुरते समज
अनुभवावीण मान, हालवृ नको रे ३
सोहिरा हाणे ज्ञान ज्योति, तैथं कैचि दिवग राती
तयाविण नेत्र पाती, हालवृ नको रे ४

मालन्ः नूझानीरामां; उर्गाच : नाहक चिखल : कादन; पानां : पांगण

## १६४ राग खमाच-तीन ताल

| भक्तीं आकळिला                 |        |
|-------------------------------|--------|
| दयाघन भक्ती आकळिला            | ध्रुव० |
| षार्थरथीं सारध्य करी जो       |        |
| निजपद दे बळिला                | ٩      |
| प्रन्हादास्तव प्रगदुनि स्तंभी |        |
| दानव निर्दिकला                | \$     |
| रिकमणिने एक्या तुलसिदलाने     |        |
| गिरिधर प्रभु तुळिला           | 3      |

आकळिला : कबजे कर्यो; निर्दळिलाः मार्यो

## १६५ राग छाया खमाज-ताल घुमाळी

नियम पाळावे, जरि म्हणक्तिल योगी व्हावें रसनेचा जो अंकित झाला, समूळ निद्रेला जो विकला तो नर योगाभ्यासा मुकला, असे समजावे ९ रात्रीं निद्रा परिमित ध्याची, भोजनांत ही मिती असावी शब्दबल्याना बहु न करावी, साधक जीवें २ या परि सकलाहारविहारीं, नियमित व्हावे मनीं अवधारी निज रूपोन्मुख होउनि अंतरीं, चित मण धावें ३ विषया पासुनि वळतां कृति, येइल सहजचि आत्म्यावरती जैसा निश्चळ दीप निवातीं, समाधी पावे

विकलाः वेचाण बन्योः सितिः मर्यादा

।धर्वे : संतोष पामे छ

जेथें जातों तेथें तूं माझा सांगाती

चालविसी हातीं धरूनियां
चालों वाटे आह्यी नुझाचि आधार

चालविसी भार सर्वें माझा
वोलों जातां बरळ करिसी तें नीट

मेली लाज धीट केलों देवा
अवधे जन मज झाले लोकपाळ
सोईरे सकळ प्राणसखे
नुका हाणे आतां खेळतों कांनुकें
जालें नुझे मुख अंनवीहीं

सांगाती: साथी; सर्वें: साथे; वरळः वांकुंचृकुं नीट: सीधुं; अवधे: बधा: सोईरे: सगा

किती विवंचना करीतसें जीव मन धांवडवी दाही दिशा कोणा एका भावें तुन्नीं अंगीकार करावा विचार याचसाठीं इतर ते आतां लाभ तुच्छ झाले अनुभवा आले गुणागुण तुका हाणे लागे असंड समाधी जावें प्रेमबांधी बुडोनियां

विवंचना : चिंता; धांवडवी : दोडावे

न कळतां काय करावा उपाय
जेणें राहे भाव तुक्या पायीं
येऊनियां वास करिसी हृदयीं
ऐसें घडे कई कासयानें
साव भावें तुझें चिंतन मानसीं
राहे हें करिसी के गा देवा
लटकें हें माझें करूनियां दूरीं
साव तू अंतरी येउनि राहे
तुका हाणे मज राखावें पतिता
आपुलिया सत्ता पांडुरंगा

कई कासयानें : कइ रीते; कैं : क्यारे लटकें : खोड़ं; सत्ता : सत्ताथी मुक्तिपांग नाहीं विष्णूचिया दासां
संसार तो कैसा न देखती
बैसला गोविंद जडोनियां चित्तीं
आदि तेचि अंती अवसानीं
भोग नारायणा देऊनि निराळीं
ओवियां मंगळी तोचि गाती
बळ बुद्धि त्यांची उपकारासाठीं
अमृत तें पोटीं सांठविलें
दवावंत तरी देवाचसारिखीं
आपुली पारखीं नोळखती
तुका हाणे त्यांचा जीव तोचि देव
वैकुंठ तो ठाव वसती ते

पांग : अमळखा; अवसानीं : अंते निराळीं : जुदां; पारखीं : परायां

### \$190

काय वाणूं आतां न पुरे हे कृणी

मस्तक चरणीं ठेवीतसें
थोरीव सांडिली आपुली परिसें
तेणें शिवों कंसें लोखंडासी
जगाच्या कल्याच्या संतांच्या विभूती
देह कष्टविती उपकारें
भूतांची दया है भांडवल संतां
आपुली ममता नाहीं देहीं
तुका हाणे सुख पराविया सुखें
अमृत हें मुखें स्वतसे

थोरीव: मोटाई; परिसं: पारसमगीये

नाही सतपण मिळत तें हाटी हिंडतां कपाटी रानीं बनीं नये मोल देतां घनाचिया राभी नाही तें आकाशीं पाताळीं तें तुका हाण मिळे जिवाचीये साटीं नाहीं तरी गोष्टी बोलों नये!

हाटी: बजारमां नये: न मळे

भक्त ऐसे जाणा जे देहीं उदास
गेले आशापाश निवास्नी
विषय तो त्यांचा जाला नारायण
नावडे धन जन मातापिता
निर्वाणीं गोविंद असे मागेंपुढें
कांद्रींच साकडें पड़ों नेदी
तुका हाणे सत्य कर्मा व्हावें साहा
वातलिया भय नर्का जाणें

नावडे : न गमे; निर्वाणीं : संकटमां मागेंपुढें : आगळ पाछळ: साकडें : भीड

चित्त शुद्ध तरी शत्रू मित्र होती
व्याप्रही न खाती सर्प तया!
विष तें अमृत, आघात तें हित
अकर्तव्य नीत होत त्यासी!
दुःख तें देईल सर्व मुख फळ
होतील शीतळ अग्निक्वाळा!
आवडेल जीवां जीवाचिये परी
सकळां अंतरीं एक भाव
तुका हाणे हुना केली नारायणें
जाणिजेते येण अनुभवें

नीत: सदाचार

वेद अनंत बोलिला, अर्थ इतकाचि साधिला १ विठोबासी शरण जावें, निजनिष्ठे नाम गावें २ सकळशास्त्रांचा विचार, अंतीं इतकाचि निर्धार ३ अठरा पुराणीं सिद्धांत, तुका हाणे हाचि हेत ४

| आणीक दुसरें मज नाहीं आतां<br>नेमिले या चित्तापासुनियां | 9   |
|--------------------------------------------------------|-----|
| पांडुरंग ध्यानी पांडुरंग मनी                           |     |
| जारतीं स्वप्नीं पांडरंग                                | ą   |
| पिंडले बळण इंदियां सकळां                               | _   |
| भाव तो निराळा नाहीं दुजा                               | ₹   |
| तुका हाणे नेत्रीं केली ओळखण                            |     |
| तटस्थ तें ध्यान विदेवरी                                | - 6 |

आणीकः बीजुः मजः मने

नेमिले : नीम्युं; निराळा : जुदो

| आमुची विश्रांति, तुमचे चरण कमळापती     | ٩ |
|----------------------------------------|---|
| पुढती पुढती नमन, घाळ्नियां लोटांगण     | 3 |
| हेंचि एक जाणें, काया वाचा आणी मनें     | 3 |
| नीच जनालोकां, तिळले पायरीस <b>तुका</b> | 8 |

छोटांगण : आळोटचुं, दंडवत करवा तळिले पायरीस : छेल्ली पायरीए

बाळ भायेविण क्षणभरि न राहे

न देखतां होये कासाविस

आणिक उदड बुझाविती जरी
छंद त्या अंतरी भाउलीचा २
नावडती तया बोल आणिकांचे
देखोनियां नाचे माय दृष्टी ३
नुका हाणे माझी विद्वल माउली
आणिकांचे बोली चाड नाही ४

कासाविस : व्याकुळ; उदड : मोटु; वुझाविती : समजावे दः छत; माउलीचा : माडीनी: चाड : परवा

| न मिळो खावया न वाढो संतान   |   |
|-----------------------------|---|
| परि हा नारायण कुपा करो      | 9 |
| ऐसी माझी वाचा मज उपदेशी     |   |
| आणिक लोकांसी हेचि सांगे     | 2 |
| विटंबो शरीर होत कां विंक्ती |   |
| परि राहो चित्तीं नारायण     | 3 |
| तुका हाणे नाशिवंत हें सकळ   |   |
| आठवे गोपाळ तेचि हित         | 8 |

विटंबो : वर्छे थाओ; होन : भर्छे थाय कां : अथवा; आठवे : याद आवे

महारान्ती शिवे, कोषे ब्राह्मण तो नव्हे १ तया प्रायिक्त कांहीं, देहत्याग करितां नाहीं २ नातळे चांडाळ, त्याचा अंतरीं विटाळ ३ ज्याचा संग चिलीं, तुका ह्मणे तो त्या याती ४

शिवे : अडके; नातळे : अडके नहि; याती : जाति

# वंगाळी भजन

भन्तर मम विकसित करो अन्तरतर है,
निर्मेष्ठ करो उज्जवल करो सुंदर करो है—अन्तर॰
नागृत करो उद्यत करो, निर्भय करो है
मंगल करो निरलस निःसंशय करो है
अन्तर॰
युक्त करो हे सबार संगे युक्त करो हे बंध
संचार करो सकल कर्मे शान्त तोमार छंद—अन्तर॰
नरणपद्मे मम चिक्त निष्पंदित करो है
नंदित करो नंदित करो नेदित करो है

तोमारि नाम बोलबो आमि बोलबो नाना छले बोलबो एका बोशे आपन मनेर छायार तले तोमारि॰ बोलबो बिना भाषाय, बोलबो बिना आशाय बोलबो मुखेर हांशि दिये, बोलबो चोखेर जले तोमारि० विना प्रयोजनेर डाके डाकबो तोमार नाम शेई डाके मोर शुधु शुधुई प्रवे मनष्काम शिशु जेमन माके नामेर नेशाय डाके बोलते पारे एई मुखेतेई सायेर नाम शे बोले तोमारि०

नाना छटे: हरव्हाने; बोशे:बेसीने; दिये: द्वारा बोखेर: बक्षुना; डाके:हाकथी; डाकबो:बोलावीश शुभुशुर्भुई: आपोआप

वह नि न्तर अनत आनद्यारा बाते स्थाम राभ नाई। सन्ति राम जार अन्यय राभ चन्द्र तारा वहे ० एकेक अब्बाद्ध ब्रायाद्य राज्ये परम एक शह राजरातेन्द्र राज विस्मार निर्मापत्ता व्याचरण विन्त लक्ष शत भक्ताचन आक्यहारा वहे ०

वाक्यहारा मूगा, सीन

कत अजानारे जानाइले तुमि, कत घरे दिले ठाँई, दूरके करिले निकट, बन्यु, पर के करिले भाई, पुरानो आवाम छंडे जाइ जब मने भेने मिर कि जानि कि इबे नृतनेर माझे तुमि पुरातन से कथा जे भुले जाइ—दूर॰ जीवने मरणे ।निखल भुवने जखनि जेखाने सबे, चिरजनमेर परिचित ओहे तुमिई चिनाबे सबे तोमारे जानिले नाहि केह पर नाहि कोनो माना नाहि कोनो डर सबारे मिलाये तुमि जागितेस देखा जेन सदा पाइ!—दूर॰

चिनाबे : ओळखावो छो

आमि बहु वासनाय प्राणपणे चाइ, वंचित करे बांचाले मोरे! ए ऋषा कठोर संचित मोर जीवन भरे ना चाहिते मोर जा करे छो दान,

आकाश आलोक तनुमनप्रान,

दिने दिने दुमि नितेछ आमाय से महा दानेरइ योग्य करे,
अति इच्छार संकट हते बांचाये मोरे!
आमि कखनो वा भुंल कखनो वा चिल तोमार। येर लक्ष्य धरे
तुमि निष्टुर सम्मुख हते जाओ जै सरे

ए जे तब दया जानि जानि हाय.

निते चाओ बोले क्रिसो **अ.माय** पूर्ण करिया लबे ए जीवन तबे मिलनेरइ योज्य करे आधा इच्छार संकट हते बांचाये मोरे !

बांचाले मोरे: मने बचावी त्यो छो कखनो: क्यारेक: फिल्लो: पाछो वाळो छो निते चाओ बोले: लई जब मागो छो माटे

आमार माथा नत करे दाओ ह तोमार चरणधूलार तरे सकल अहंकार हे आमार इवाओ चोखेरे जले निजेरे करिने गांग्वदान निजेरे केवलि करि अपमान आपनारे गुधु घेरिया घेरिया घुरे मिर पले पले—सकल० आमारे ना नेन करि प्रचार आमार आगन काजे तोमार इन्छा कर हे पूर्ण आमार अीवन माझे याचि हे तोमार चरम शांति पराने तोमार परम कान्ति आमारे आ ।ल करिया दंडाओ हदयपद्म दले—सकल०

धूला र , शुधुः केवळ, धुरेमिरः फेरा सारा सक छी, आस्टल काया लॉकी दुईने, दोंडाओं स्टमा रहो

# English Hymns

I

Take my life, and let it be Consecrated, Lord' to Thee, Take my moments and my days, Let them flow in ceaseless praise

Take my hands, and let them move At the impulse of Thy love; Take my feet and let them be Swift and beautiful for thee. Take my voice, and let me sing Always, only for my King: Take my lips, and let them be Filled with messages from Thee. Take my silver and my gold, Not a mite would I withhold: Take my intellect, and use Every power as Thou shalt choose. Take my will, and make it Thine, It shall be no longer mine: Take my heart, it is Thine own, It shall be Thy Royal Throne. Take my love, my Lord! I pour At Thy feet its treasure-store: Take myself, and I will be Ever, only, all for Thee.

Lead, kindly Light, amid the encucling gloom, Lead Thou me on,

The night is dark and I am far from home, Lead Thou me on

Keep Thou my feet, I do not ask to see The distant seene one step enough for me.

I was not ever thus, not prived that Thou shouldst lead me on.

I love to choose and see my path but now Lord Thomms on.

I loved the graish div and spite of fears, Pride ruled in will remember not past years.

So long Thy power both blest me, suce it still Will lead me on,

Oct moor and fen, oct crig and fortent till. The night is gone,

And with the morn, those angel faces smile, Which I have loved long since, and lost awhile.

#### III

When the mists have rolled in splendour
From the beauty of the hills,
And the sunlight falls in gladness
On the river and the rills,
We recall our Father's promise,
In the rainbow of the spray:
We shall know each other better
When the mists have rolled away

#### CHORUS:

We shall know as we are known, Never more to walk alone, In the dawning of the morning Of that bright and happy day: We shall know each other better When the mists have rolled away. Oft we tread the path before us With a weary burdened heart;

Oft we toil amid the shadows; And our fields are far apart:

But the Saviours "Come, ye blessed"
All our labour will repay.

When we gather in the morning
Where the mists have rolled away.

We shall come with joy and gladness

We shall gather round the Throne;

Face to face with those that love us, We shall know as we are known.

And the song of our redemption
Shall resound through endless day
When the shadows have departed
And the mists have rolled away.

#### IV

Nearer, my God, to Thee, nearer to Thee!
E'en though it be a cross that raiseth me,
Still all my song shall be—
Nearer, my God, to Thee, nearer to Thee.

Though like the wanderer (the sun gone down,)

Darkness be over me—my rest a stone;

Yet in my dreams I'd be Nearer, my God, to Thee, nearer to Thee.

Then let the way appear steps unto heaven,
All that Thou sendert me in mercy given;
Angels to becken me

Nearer, my God, to Thee, nearer to Thee.

Then, with my waking thoughts bright with Thy praise,

Out of my stony griets Beth-el I'll raise; So by my woes to be

Nearer, my God, to Thee, nearer to Thee.

Or if on joyful wing cleaving the sky,

Sun, moon, and stars forgot, upwards I fly, Still all my song shall be,

Nearer, my God, to Thee, nearer to Thee.

#### ٦/

Rook of ages, cleft for me,
Let me hide myself in Thee;
Let the Water and the Blood
From Thy riven Side which flowed,
Be of sin the double cure,
Cleanse me from its guilt and power.

Not the labour of my hands
Can fulfil Thy law's demands;
Could my zeal no respite know,
Could my tears for ever flow,
All for sin could not atone,
Thou must save, and Thou alone.

Nothing in my hand I bring, Simply to Thy Cross I cling, Naked, come to Thee for dress; Helpless, look to Thee for grace; Foul, I to the Fountain fly; Wash me, Saviour, or I die.

While I draw this fleeting breath,
When my eyelids close in death,
When I soar through tracts unknown,
See Thee on Thy Judgment Throne;
Rock of ages, cleft for me,
Let me hide myself in Thec.

#### VI

When I survey the wondrous Cross On which the Prince of glory died, My richest gain I count but loss, And pour contempt on all my pride.

Forbid it, Lord, that I should boast Save in the Cross of Christ my God; All the vain things that charm me most, I sacrifice them to His Blood.

See from His Head, His Hands, His Feet, Sorrow and love flow mingling down; Did e'er such love and sorrow meet, Or thorns compose so rich a crown?

Were the whole realm of nature mine, That were an offering far too small; Love so amazing, so Divine, Demands my soul, my life, my all.

To Christ, Who won for sinners grace By bitter grief and anguish sore, Be praise from all the ransomed race, For ever and for evermore.

# राष्ट्रगीत

वन्दे मातरम्

खुजलाम् सुफलाम् मलयजशीतलाम् शस्यश्यामलाम् मातरम् शुश्रज्योत्ला—पुलकित—यामिनीम् फुल्ल-कुसुमित—हुमदल-शोभिनीम् सुद्धासिनीम् सुमधुरभाषिणीम् सुखदाम् वरदाम् मातरम् . जिंशकोटि—कंठ-कलकल-निनाद-कराले द्विजिंशकोटिभुजैर्धृत—खर-करवाले के बोले मा तुमि अबले बहुवलधारिणीम्, नमामि तारिणीम् रिपुदलवारिणीम् मातरम् वन्दे०तुमि विद्या, तुमि धर्म,
तुमि हिद, तुमि मर्म
त्वं हि प्राणाः शरीरे
बाहुते तुमि मा शिक्त
हदये तुमि मा भिक्त
तोमारई प्रतिमा गडी
मन्दिरे मन्दिरे मातरम्

बरदे ०

त्वं हि दुर्गा दशप्रहरण रिणी
कमला कमलदलविहारिणी
वाणी विद्यादायिनी
नमामि त्वाम्
नमामि कमलाम् अमलाम् अद्युकाम्
सुजलाम् सुफलाम् मातरम् वन्दे०

श्यामलाम् सरलाम् सुस्मिताम् भूषिताम् धरणीम् भरणीम् भातरम् बन्दे मातरम्

# वर्णानुक्रमणिका १

| नि                         | त्यपाऽ  |     |       | पृष्ठ      |
|----------------------------|---------|-----|-------|------------|
| <b>उपनिषत्स्मरणम्</b>      | •••     |     | •••   | <b>९</b> २ |
| वर्षेटपंजरिकास्तोत्रभाग    | •••     | *** | •••   | 86         |
| द्वादशपंजरिकास्तात्रभाग    | •••     | ••• | • • • | 42         |
| पांडवगीता भागः             |         | *** | •••   | 48         |
| प्रातःस्मःणम्              | •••     |     | •••   | 3          |
| भजन की धुन                 |         | *** | •••   | 90         |
| मुकुंदमालाभागः             | •••     | *** |       | ξo         |
| विद्यामंदिर की प्रार्थना   | •••     |     | •••   | 88         |
| विष्णुर्वा त्रिपुरान्तको भ | विदु वा |     | •••   | 8 €        |
| ट्पदी                      | ***     |     | •••   | <b>ξ ξ</b> |
| सायंकाल की प्रार्थना       |         | ••• | •••   | 38         |

| マ  |  |
|----|--|
| सन |  |

| - 4 - 4                  |       |             |
|--------------------------|-------|-------------|
| अकल कला खेलत नर          | • • • | 900         |
| अखियां हरि दरशन की       | •••   | ३६          |
| अखिल ब्रह्मांडमां एक तुं | •••   | <b>१</b> ३९ |
| अगर है शोक मिलने का      | • • • | 64          |
| अजब ज्योत है तेरी        | ***   | 900         |
| अन्तर मम विकसित करो      |       | २५७         |
| अपनो निजपद देत बलिको     |       | ६२          |
| अपूर्व अवसर एवो क्यारे   | ***   | २०३         |
| अब की टेक हमारी          | ***   | ३३          |
| अवगुण मेरो कीजे हरि माफ  | ***   | ٠ ६९        |
| अब तुम कब सुमरोगे        | ***   | 970         |
| अब तो अगट भई जग जानी     | • • • | ४२          |
| अब मैं नाच्यी बहुत       |       | ३९          |
| अब हम अमर भये            | ***   | 906         |
| अब हों कासो वैर करों     |       | ٠ وبر       |

|                             |          |     | २७७   |
|-----------------------------|----------|-----|-------|
| अशाश्वन संग्रह कोण करी?     | •••      | ••• | २३६   |
| आज मिल सब गीत गावो          | •••      | ••• | 38    |
| आणीक दूसरें मज नाहीं आतां   | •••      | ••• | २४९   |
| आमार माथा नत सरे दाओ        | •••      | ••• | २६२   |
| आमुची विश्राति तुमचे चरण    | ***      | ••• | २५०   |
| आमि बहु वासनाय प्राणपणे चा  | <b>È</b> | *** | २६१   |
| इस तन धन की कौन बडाई        | ***      | *** | 43    |
| अधो कर्मन की गति न्यारी     | •••      | ••• | રૂ હ  |
| ऊधो सो मूरत हम देखी         | •••      | ••• | ७३    |
| एसी मूढता या मनकी           | •••      | ••• | ٧     |
| ऐसी हरि करत दास पर प्रीति   |          | ••• | ч     |
| ऐसो को उदार जगमांही         | •••      | ••• | 90    |
| ओधवजी छे अळगी रे            |          | ••• | 956   |
| कई लाखो निराशामां           |          | ••• | 994   |
| कत अजानारे जानाइले नुमि     |          |     | २६०   |
| काचबो अने काचबी जळमां रहे   | हेतां    |     | २१२   |
| काय वाण् आतां न पुरे हे वाण | -        | ••• | 3.8.8 |
|                             |          |     |       |

| किती विवंचना करीतरें जीवी        |       |       | 381        |
|----------------------------------|-------|-------|------------|
| कुटुंब तजी शरण राम               |       | •••   | <b>२</b> २ |
| कोई वन्दों कोइ निन्दो            |       | •••   | 58         |
| कोई सहाय नथी                     |       | •••   | 990        |
| कौन यतन विनति करीए               | •••   | • • • | 14         |
| गाईये गणपति जगबन्दन              | •••   |       | *          |
| गुरुविन कोन बतावे बाट            | •••   | ***   | 86         |
| घूंघट का पट खोल                  |       | •••   | **         |
| चरण~कमल वर्चों हरि राई           | •••   | ***   | <b>३</b> ५ |
| वित्त तुं शिदने चिंता धरे        | ***   | • • • | 958        |
| वित्त गुद्ध तरी शत्रू मित्र होती |       |       | 280        |
| चेतन अब मोही दरशन दीजे           | • • • | 444   | 903        |
| छांडि मन इरि विमुखन को संग       |       | ***   | ¥•         |
| जडभरतनी जातना                    | • • • | •••   | 904        |
| जननी जीवो रे गोपीचदनी            | •••   | * * * | 908        |
| जन्म तेरो बातों में बीत गयो      |       | •••   | षर         |
| जब लग उपशम नाहीं रति             | •••   | • • • | 904        |
|                                  |       |       |            |

|                                  |     | •     | ર ૭૬ |
|----------------------------------|-----|-------|------|
| जय जगदीश हरे                     | ••• | •••   | 46   |
| जय राम रमा-रमनं समनं-            | ••• | •••   | २४   |
| आउँ कहाँ तिज चरन तिहारे          | ••• | •••   | É    |
| जाके प्रिय न राम वेदेही          | ••• | •••   | 19   |
| जाग जीव सुमरण कर हरि को          | ••• | •••   | 96   |
| जागीने जोउं तो जगत दीसे न        | हि  | • • • | 984  |
| जागिये रचुनाथ कुंवर              | ••• | •••   | 90   |
| जानकीनाथ सहाय करे जब             | *** | •••   | २१   |
| जानत प्रीत-रीत रघुराई            | *** | •••   | 98   |
| जिन मुख से सीयाराम न समयों       | f   | •••   | 939  |
| जीभलडी रे तने हरिगुण गातां       | ••• | •••   | 299  |
| जुनुं तो थयुं रे देवळ            |     |       | 945  |
| जे कां रंजले गांजले              | ••• | •••   | २२९  |
| जे कोई प्रेमअंश अवतरे            | *** |       | 953  |
| जे गमे जगतगुरु देव जगदीशने       | ·   | ***   | 183  |
| जेथें जातों तेथें तूं माझ सांगात | री  | •••   | 380  |
| जेने राम राखे रे                 | ••• |       | 964  |

| जेहि सुमिरत सिधि होय              | ••• | 115 |
|-----------------------------------|-----|-----|
| ज्यां स्रगी आतमातत्त्व चीन्यो नहि |     | 989 |
| जंगल वसाव्युं रे जोगीए            |     | 903 |
| झिन झिनि झिनी झिनी बिनी चदरिया    | ••• | 49  |
| दुक हिर्सो हवा को छोड मियां       |     | 924 |
| टेक न मेले रे ते मरद              | ••• | 963 |
| टेर सुनो त्रजराज दुलारे           |     | 60  |
| ठाकुर तव शरणाई आयो                | ••• | ५६  |
| तरणा ओथे डुंगर रे                 | ••• | 960 |
| तु तारा बिरद सामु जोजे शामळा      | ••• | 940 |
| तू तो राम सुमर जग लडवा दे         | ••• | ४६  |
| तू द्याछ दीन हों                  | ••• | 3   |
| तें मन निष्हर कां केलं            | ••• | २३१ |
| तोमारि नाम बोलबो                  |     | २५८ |
| तुही एक मेरा मददगार है            | ••• | १०२ |
| त्याग न टके रे वैराग विना         |     | 900 |
| दरशन देना प्रान पियारे            |     | ९७  |

|                                      |     | २८१ |
|--------------------------------------|-----|-----|
| दीन की दयाल दानि दूसरों न कोऊ        | ••• | 3   |
| दीनन-दुख-हरन देव                     | ••• | j o |
| दीनानाथ दयाळ नटवर                    | *** | 158 |
| देव जवळी अंतरी मेटी नाहीं जन्मवेरी   | *** | २३• |
| धर्ममणि मीन मर्यादमणि रामचंद्र       |     | Ęų  |
| धीर धुरंधरा भ्रूर साचा खरा           | *** | 960 |
| ध्यान घर इरितणुं अल्पमति आळसु        | ••• | 944 |
| न कळतां काय करावा उपाय               | ••• | २४२ |
| न मिळो सावया न वाढो संतान            | *** | २५२ |
| नहीं ऐसो जन्म बारंबार                | ••• | 990 |
| नहीं छोड़ं रे बाबा रामनाम            | ••• | ¥\$ |
| नहि रे विसादं हरि अंतरमांथी          | *** | 960 |
| नाथ कैसे गज को बंध खुडायो            | ••• | 99  |
| नाम को आधार तेरे नाम को आधार         |     | 68  |
| नाम जपन क्यों छोड दिया ?             | ••• | Ęo  |
| नाहीं संतपण मिळत तें हारी            | *** | 284 |
| नियम पाळावे जरि म्हणशिल योगी व्हावें | ••• | 235 |
|                                      |     |     |
|                                      |     |     |

| निरखने गगनमां कोण घूमी रह्यो . | • •   | ••• | 989         |
|--------------------------------|-------|-----|-------------|
| नैया मेरी तनक सी बोझी पाथर     | भार   | ••• | 50          |
| नंद-भवन को भूखन माई            | ••    | ••• | 38          |
| परमेश प्रभु                    | •••   | ••• | २०७         |
| पापाची वासना नको दाउं डोळां.   | •••   | ••• | २३२         |
| प्रबल हि शाम अब                | •••   | ••• | <b>ξ</b> (9 |
| प्रभु मोरे अवगुण चित न धरो .   | • • • | ••• | २९          |
| प्राणि तू हरसों डर रे          | • • • | ••• | 60          |
| प्राणिया भजी छेने किरतार       | •••   | ••• | 966         |
| प्रेमरस पाने तुं मोरना पिच्छधर | • • • | ••• | 980         |
| प्रेमळ च्योति तारो दाखवी       | • • • | ••• | 956         |
| बापजी पाप में कवण कीथां हशे    |       | ••• | 949         |
| बाळ मायेविण क्षणभरि न राहे     |       |     | २५१         |
| बीत गये दिना भजन विना रे       | •••   | ••• | 84          |
| बिन काज आज महाराज              |       |     | 990         |
| बिमर गई सब तात पराई            | •••   |     | 40          |
| विसर न जाजो मेरे मीत           | • • • | ••• | 90          |

|                               |          |         | ५८३   |
|-------------------------------|----------|---------|-------|
| बोल मां बोल मां बोल मां रे    | •••      | •••     | 9 6 9 |
| बंधन काट मुरारी               | •••      | •••     | £ 3   |
| भक्त ऐसे जाणा जे देहीं उदास   | ***      | •••     | २४६   |
| भक्ती आकळिला                  | • • •    | •••     | २३८   |
| भक्ति वडे वश थाय              | •••      |         | 999   |
| भज मन रामचरण सुखदाई           | •••      | • • •   | 33    |
| भजो रे भैया राम गोविंद हरि    | ***      | • • •   | 48    |
| भाव घरा रे अपुलासा ढंव करा    | रे       | ***     | २३५   |
| भूतळ भक्ति पदारथ मोड          |          |         | 935   |
| मत कर मोहत्                   | ***      | •••     | 613   |
| मन तोहे किस बिध कर समझा       | ъ        | • • •   | ४३    |
| मन पछिते हैं अवसर वीते        | ***      | •••     | 93    |
| मन रे परिस हिर के चरन         | ***      | •••     | 999   |
| महा कष्ट पाम्या विना कृष्ण को | ने मळ्या |         | १६६   |
| महारासी शिवे                  |          | •••     | २५३   |
| माई मैने गोविद लीनो माल       | ***      | •••     | 993   |
| माई सरस्वती शारदा             |          | • • • • | 69    |

| माधव मोहपाश क्यों द्वटै ?         | •••   | • • • | د     |
|-----------------------------------|-------|-------|-------|
| मारां नयणांनी आळस रे              | •••   | •••   | 209   |
| मारी नाड तमारे हाथे               | •••   | •••   | १९३   |
| मुक्तिपांग नाहीं विष्णूचिया दासां | •••   | •••   | २४३   |
| <b>मुखडा</b> नी माया लागी रे      | •••   | •••   | 9 ६ २ |
| मुने व्हालुं व्हालुं व्हालुं दादा | • • • | •••   | २१५   |
| मैं केहि कहा विपति अति भारी       | •••   | •••   | ٩,    |
| मैं तो बिरद भरोसे बहुनामी         | •••   |       | ७१    |
| मेरे तो गिरिधर गोपाल              | •••   | •••   | 993   |
| मेरे राणाजी मैं गोविद-गुण         | •••   | •••   | 998   |
| मोरी लागो लटक                     | •••   | •••   | 994   |
| मो सम कौन कुटिल                   |       | •••   | ३४    |
| मंगल मंदिर खोलो                   | •••   | •••   | 950   |
| बह विनती रघुवीर गुसांई            | •••   | •••   | v     |
| है बहारेबाग                       | •••   | •••   | 63    |
| रघुवर द्वम को मेरी लाज            | • • • | •••   | 14    |
| रवा प्रभु तूने                    | •••   | ***   | ७५    |

|                            |     | 764  |
|----------------------------|-----|------|
| राजा राणा अकड होना?        | ••• | 396  |
| रात रहे ज्याहरे            | ••• | 947  |
| राम कहो रहमान कहो कोउ      | ••• | 909  |
| रामबाण वाग्यां होय         | ••• | 969  |
| रे मन राम सों कर प्रीत     | ••• | 49   |
| रे शिर साटे नटवरने वरीये   | ••• | १८३  |
| वहे निरंतर अनंत आनंदधारा   | ••• | २५९  |
| वैष्णवजन तो तेने कहीए      | ••• | 934  |
| वेद अनंत बोलिला            | ••• | २४८  |
| वो कहां प्रभु अगम अपारा    | ••• | 69   |
| वन्दे मातरम्               | ••• | २७३  |
| श्रीरामचंद्र कृपाल         | ••• | 93   |
| सद्गुर शरण विना            | *** | 368  |
| सब दिन होत न एक समान       | ••• | ३२   |
| सब से ऊंची प्रेम सगाई      | ••• | ३८   |
| समझ बूझ दिल खोज पियारे     | *** | ६६   |
| समरने श्रीहरि मेल ममता परी |     | \$30 |
|                            |     |      |

| साधो मनका मान त्यागो        | •••   |     | 40  |
|-----------------------------|-------|-----|-----|
| साहब को मिहीं होये सो पाने  | • • • | ••• | 44  |
| सीतापत रामराय               | •••   | ••• | 90  |
| सुख दुःख मनमां न आणीए       | •••   |     | 206 |
| सुनेरी मैंने निवल के बलराम  | •••   |     | 39  |
| सुमरन कर ले मेरे मन         |       | ••• | £ 9 |
| सुमरन कर मन रामनाम          | •••   | ••• | 99  |
| मुरता लागी रे तेनी अमणाओं भ | गगी   |     | 290 |
| संकट काट मुरारी             |       | *** | 89  |
| मंत पदाची जोड               |       |     | २३४ |
| सत परम हितकाी जगत मांही     | •••   | ••• | ९२  |
| संतसमागम कीजे हो निशदिन     |       |     | 99  |
| स्मरतां नित्य हरि           |       | ••• | २३३ |
| हरिनो मारग छ श्रहानो        |       |     | १७२ |
| हरि भजनावीण काळ             |       | ••• | २३७ |
| हे अच्युत हे परवहा          | •••   | ••  | 973 |
| हे जग-त्राता विश्व-विधाता   | • • • |     | ७६  |
| हो रसिया में तो शरण तिहारी  | •••   | ••• | ७२  |
|                             |       |     |     |

# English Hymns

| Lead, kindly Light         | ••• | •••   | 265 |
|----------------------------|-----|-------|-----|
| m 1                        | ••• | •••   | 268 |
|                            | ••• | •••   | 270 |
| Take my Life and let it be | ••• | •••   | 263 |
| When I survey the wondero  |     |       |     |
| When the mists have rolled | ••• | • • • | 26€ |